आचार्य मुकुन्द देवज्ञ 'पर्वतीय'



PREDICTIVE ASTROLOGY हिन्दी टीका खवं न्याख्या सहित



द्वादश भावों का फलादेश जानने के निये अनुसंधानपूर्रा मोलिकग्रंथ

## पुस्तक-परिचय

प्रस्तुत पुस्तक फलादेश से सम्बन्धित है। ग्रह योगों पर विशेष बल न देते हुए ग्रंथकार ने भाव की स्थिति, बलाबल, भाव की जन्मतिथि, भाव की नक्षत्र अति निकाल कर उसके बलानुमान से फल प्राप्ति की मात्रा तथा समय का सारगभित, मोलिक के युनितसंगत ढंग से विवेचन किया है।

इसी प्रकार ग्रहों के भी बलावल क्षेत्रा विशिष्ट लक्षण परिज्ञान द्वारा फलादेश बताया गया है। किन परिस्थितियों में ग्रह असमर्थ, नष्ट या प्रक्रिस्थित होता है, यह सब शास्त्रानुकूल तथा अनुभव से क्षेत्र होती है विवेचित है।

मूल रूप में क्लोक के यह अस्तक आठ प्रकरणों में विभाजित है—

(१) परिभाषा प्रकृरण कारक प्रकरण (३) भाव ग्रह प्रकरण (४) भावोपचय प्रकृरण (४) भावापचय (हानि) प्रकरण (६) भावोपचयापचय प्रकरण (७) भावफल कालबोध प्रकरण (८) प्रकीण प्रकरण

ग्रंथ में लेखक का अनुसन्धान पूर्ण दृष्टिकोण सर्वत्र मिलेगा। सर्वे प्रथम बोधगन्य हिन्दी में विस्तृत भाव बोध सिहत टिप्पणी से अलंकृत यह ग्रंथ रत्न फलित ज्योतिष के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाएगा। ऐसा पूर्ण विश्वास है।

3

1 200 0

(E)



॥ श्रीः ॥

## भावमञ्जरो

(विस्तृतहिन्दीव्याख्याविभूषिता)

मूलग्रंथकारः आचार्यमुकुन्ददैवज्ञः 'पर्वतीय'

व्याख्याकारः सम्पादकश्च

डॉ० सुरेशचन्द्र मिश्र : आचार्य, एम० ए०, पीएच० डी०



रंजन पब्लिकेशन्स

१६, अन्सारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली-११०००२

प्रकाशक : रंजन पब्लिकेशन्स १६, अन्सारी रोड, नई दिल्ली-२

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

प्रथम संस्करण : १६८६

मूल्य : ४० रुपये

मुद्रक : नवनीत प्रिण्टर्स, दिल्ली-३२

## विषयानुक्रमणी

#### १. परिभाषा प्रकरण-

**FF-3** 

मंगलाचरण। काल-पुरुष का अंग-विभाग। राशियों का स्वरूप व प्रकृति वर्ण दिशादि विभाग। राशियों का वलावल व शुभाशुभत्व। राशि स्वामी व परमोच्चांश। काल पुरुष के ग्रह। ग्रहों का काल व वर्ण, मित्रता व शतुता, ग्रहों की ऋतुएं-शारीरिक धातु-तिदोष-जाग्रदादि अवस्थाएं-दृष्टि व परस्पर सम्बन्ध। स्थानों के नाम व स्थानेश। कुण्डली के चार विभाग। द्रेष्काणानुसार कुण्डली में शारीरांग। लग्न वल।

#### २. कारक प्रकरण-

28-40

भावों का कारकत्व। भाव चिन्तन का प्रकार। भावों के कारक। ग्रहों का कारकत्व। कारक से फल ज्ञान। अनुपात से फल कथन। ग्रहों का परस्पर कारकत्व। कारक लक्षण। केन्द्रेश विकोणेश का विषय योग। राहु केतु का विशेष कारकत्व। ग्रहों का नित्य कारकत्व। चर कारकत्व। कारकेशों का फलोदय ज्ञान।

#### ३. भाव ग्रह प्रकरण-

५१-६७

भावों का बल। भावस्पष्ट से ग्रहफल। सन्धिगत ग्रह का फलानुपात। ग्रह-स्थिति से भाव परिपोष। भावानुसार ग्रह फल। तिक विचार। अष्टमेश व्ययेश का विशेष विचार। शनि शुक्र का विशेष फल। अरिष्ट योग। भावों के बाधक ग्रह। कुछ अन्य ग्रहयोग। तृतीय षष्ठ व एकादश गत ग्रहों का फल। भावेश भेद से फल भेद। अष्टमेंश की विशेष स्थिति। केन्द्राधिप व मारकेश उत्तरोत्तर वलवान्। भावग्रह युति की विफलता। उच्च नीच ग्रहों की विफलता। दो स्थानों के अधिपति का प्रधान गौण भाव। तिकस्थानगत दूसरी राशि की निष्फलता। पार्श्वस्थ ग्रहों का प्रभाव। पूर्णफलदायक ग्रह की पहचान। पूर्वार्ध परार्धगत ग्रहों का फल। वकी ग्रह का फल। असमर्थ ग्रह। विनष्ट ग्रह।

#### ४. भावोपचय (वृद्धि) प्रकरण-

84-48

वली ग्रह के लक्षण। यल परिमाण। स्थानादि बलों में पूर्ण बलमान। जन्म व चन्द्र कुण्डली का फल निर्णय। शुभाशुभ ग्रहों का फल कर्त्तृंद्व। परिस्थितिवश सौम्य ग्रह की कूरता व कूर की सौम्यता। भावाधिपति की प्रधानता। भावानुभव योग। भाववृद्धि विचार। भावेश बल से भाव पुष्टि।

#### ५. भावापचय (हानि) प्रकरण-

57-62

निर्वल ग्रह के लक्षण। ग्रहों के अशुभ फलका परिणाम। भावापचिति (हानि) योग। अन्य योग। केवल भावेश से भावहानि योग। भावेश व भावकारक की स्थिति से भावनाश।

#### ६. भावोपचयापचय प्रकरण-

958-83

शुभाशुभ पंचक । ग्रहों के बलाबल से भावफल की माला । ग्रह की बलहीनता व अल्पवलता । लग्न व लग्नेश विचार । लग्नेश भावेश योग फल । अपवाद । उपाधिभेद से ग्रहों की शुभाशुभता । दुष्ट स्थान गत ग्रह की स्थिति भेद से शुभा-शुभता । विकोणेश व केन्द्रेश की बलशालिता । सप्त वर्गों से भावों की शुभाशुभता । भावों के केन्द्र व विकोण स्थानों से भाव पुष्टि । भावेश की राशि के स्वामी से भावफल विचार । स्वक्षेत्री पाप ग्रह का शुभ फल । बलवान विकेश शुभ । भावेश व कारक के अनुसार भाव की अनुभूति । पिण्ड से भाववृद्धि विचार । भाव की दुर्लभता । गण्डान्तादि अनिष्ट दोष । ग्रहों की जन्मतिथि निकालना ।

#### ७. भावफल कालवोध प्रकरण-

822-848

भाव के फलोदय का समय निर्धारण। भावसिद्धि व हानि का विचार। भाव जन्म के शुभाशुभ योग। भाव की जन्म राशि का ज्ञान। भाव की दिशा। भाव का जन्म स्थान व दूरी। भावों की संख्यादि का विचार। भाव फल सिद्धि का समय। अन्य योग। भावेशादियों की दशा में फलोदय। कुछ अन्य योग। वली योग कारक ग्रह का फल। पूर्ण दृष्टि कारक ग्रह का फल। ग्रह भागानुसार फल प्राप्ति। न्रणकारक ग्रह से शरीर में न्रण ज्ञान। ग्रहों से मृत्यु कारण विचार। ग्रहों के मारक स्थान। सप्त छिद्र ग्रह और मृत्यु का समय। भावनाशक ग्रह की दशा का फल। गोचर से भाव हानि काल ज्ञान। दशा के अनुसार भाव हानि। मृत्यु समय का ज्ञान। लग्न व चन्द्र से भाव विचार। पाप ग्रह की दशा में फलोदय। शुभ ग्रहों की दशा में फलोदय। गोचर गत ग्रह का फलोदय। लग्नेश व पष्ठेश का विशेष विचार। व्ययेश के आधार पर भाव नाश योग। एक ग्रह के दो परस्पर विरोधी फलों की व्यवस्था। अनेक फलों के समागम की व्यवस्था।

#### प्रकीणं प्रकरण—

भावेणों के सम्बन्ध का फल। लग्नेश व अन्य भावेशों के योग का फल। ग्रह योग से परस्पर वल वृद्धि। परस्पर दोष निवारक ग्रह। उपसंहार (ग्रन्थकृत्परिचय)। १४५-१६३

॥ श्री शंकरः शं करोतु ॥

## पुरोवाक्

भारतीय ज्योतिष की फलित शाखा ऋषियों, मुनियों व आचार्यों के निरन्तर चिन्तन से सतत प्रवाहित है। पराश्यर मुनि के होराशास्त्रादि ग्रन्थों के विशाल कलेवर के कारण लघु तथा सरल रूप में फलित ज्योतिष के आवश्यक सिद्धानों व फल-निर्देश की नीतियों के स्पष्टीकरण के लिए समय-समय पर विद्वानों ने अनेकशः प्रयत्न किए हैं। विशेष रूप से भावफल व ग्रहफल को आधार बनाकर जातकादेश मार्ग, खेटकौतुक, जातकालंकार, भानसागरी, चमत्कार चिन्तामणि आदि पुस्तकों की रचना इस दिशा में मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। विषय का गौरव, शैली की सरलता व मधुरता के सम्मिश्रण का योग उक्त पुस्तकों में होता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ 'भावमं जरी' विद्वान् लेखक के दीर्घकालीन परिश्रम का परिणाम है। जैसा कि इसके नामकरण से ही स्पष्ट है, इसमें कुण्डली के वारह भावों के फल कथन का वैज्ञानिक प्रकार वताया गया है। समस्त आवश्यक विषय का एक स्थान पर सर्वांगीण विवेचन इसकी विशेषता है। फलादेश का ग्रन्थ होने पर भी उपर्युक्त ग्रन्थों की अपेक्षा इसकी विशेषता स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। जहां इन ग्रन्थों में भावस्थ ग्रह के अनुसार ही फलादेश वताकर अपने कर्त्तंच्य की इतिश्री समझ ली है, वहीं पर विद्वान ग्रन्थकार ने इस विषय को अपनी रचना में विस्तार नहीं दिया है। कारण यह है कि इस विषय पर तो सर्वंत्र चर्चा मिलती है। इन्होंने सामान्यतः भाव के बलाबल, भाव की तिथि, मान, नक्षत्र व मुहूर्त्त के आधार पर भाव की शुभाशुभता निकालकर तथा भाव, भावेश व भाव कारक के विशिष्ट सम्बन्ध व स्थित के आधार पर फल प्राप्ति का समय व उसकी मात्रा आदि का निरूपण सांगोपांग ढंग से किया है। इस दृष्टि से ग्रन्थकार का कृतित्व विलक्षण व वैज्ञानिक दृष्टि सम्पन्न है।

प्रस्तुत पुस्तक मूल रूप से ग्रन्थकार द्वारा श्लोकवद्ध व लिपिवद्ध रूप में हमें प्राप्त हुई थी। इसकी रचना श्रीमान मुकुन्द दैवज्ञ ने शक संवत् 1869 में की थी जैसा कि स्वयं ग्रन्थकार ने ग्रन्थ समाप्ति पर लिखा है। इसके अतिरिक्त ग्र थकार ने अनेक छोटे-वड़े ज्योतिष ग्रन्थों की भी रचना की है। आर्थुनिणंग, नष्टजातकम्, प्रसव चिन्तामणि, अष्टकवर्ग महानिबन्धः, ज्योतिष शब्दकोष आदि ग्रन्थ तो प्रकाशित भी हो चुके हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्डुलिपि (स्वयं ग्रन्थकार द्वारा लिपिबद्ध) ही प्रस्तुत प्रथम संस्करण का आधार है। इसका विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित तथा आवश्यक बाह्य विषयों से संयुक्त यह प्रथम संस्करण यदि पाठकों का कुछ उपकार कर सका तो हम अपने परिश्रम को सफल समझेंगे। जिसमें प्रकाशक महोदय का विशेष योगदान सराहनीय रहेगा।

सीधे पाण्डुलिपि से ग्रन्थ का भावार्थ समझने में मुझे स्वयं ग्रन्थकार की संस्कृत टीका से विशेष सहायता मिली है, अतः इस पुस्तक के समस्त श्रेय व प्रेय का अधिकार मूल ग्रन्थकार का ही है। मैं तो ग्रन्थकार व पाठकों की मध्यवर्ती कड़ी माव हूं। इसके प्रस्तुतीकरण, सम्पादन तथा व्याख्या आदि में बुटियां हो सकती हैं। अश्या है कि विद्वान सहदय गुणग्राही दृष्टि से इसे अपनाकर अपनी बहुमूल्य सम्मति देंगे ताकि उपयुक्त संशोधन सम्भव हो सके।

इस ग्रन्थ की व्याख्या व सम्पादन कार्य में मेरे जिन गुरुओं का आशीर्वाद विशेष रूप से मेरा सम्बल रहा है मैं उनकी शिष्यवत्सलता से भावाभिभूत हूं। मेरे मिलों व सहयोगियों ने जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग मुझे दिया है मैं उनका आभारी हूं। फलित शास्त्र के गहन विषय में मेरी अल्पविषया मित का विशेष महत्त्व नहीं है, अपितु पूर्वाचार्यों की मेधा का प्रत्यक्ष फल रूपी ग्रन्थ समुदाय मेरे समक्ष था, वास्तव में वेही श्रेयोभागी हैं। मैं तो कालिदास के शब्दों में नम्रता-पूर्वक यही कह सकता हूं—

'अथवा कृतवाग्द्वारे फलिते पूर्वसूरिभिः। मणौ वज्रसमुत्कीणें सूत्रस्येवास्ति मे गतिः॥'

(रम्भा तृतीया) ति॰ 21.5.1985 ई॰

विदुषां व शंवद सुरेशचन्द्र मिश्र

## मंगलाचरणम्

शिवाशिवांगसम्भूति, हेरम्बं नौमि कामदम् ।

यत्कृपा तनुते नूनममन्दानन्दसंहितम् ॥१॥

नमामि तां परां वाचं धिषणाकत्मषापहाम् ।

यस्या विवर्तरूपेण वाङ्मयं प्रतिभासते ॥२॥

राशीन् द्वादशसम्मितान्नवग्रहान्सूर्यादिमुख्यान् विभून्,

नक्षत्राण्यथ चक्रसंस्थितखगान् सर्वांश्च तान् भावये ।

भावांश्चापि च राशिचक्रनिहितान् दिष्टादिनिदेंशकान्,

स्पृष्ट्वा सन्नतिपूर्वकं सुमनसा भव्याय तानाश्रये ॥३॥

तमोऽरिं भास्करं नत्वा ब्रह्मरूपं गुरूं परम् ।

प्रणवां भावमञ्जर्याष्टीकां कुर्वे यथामित ॥४॥

संस्कृते सन्ति सन्दर्भाः प्रायो होराप्रकाशकाः ।

तस्मात् सुरेशिमश्रोऽहं हिन्दीभाषां समाश्रये ॥५॥

विद्वान लेखक के अन्य मौलिक ग्रन्थ

# १. प्रसव चिन्तामणिः

(Astrologic Embryology)

# २. नष्ट जातकम्

(Lost Horoscopy)

# ३. आयुर्निर्णयः

(Life Span Calculas)

# ४. अष्टकवर्ग महानिबन्धः

(Astak Varga System of Predictions)

फलित ज्योतिष का चमत्कारिक ग्रंथ

## १ परिभाषा प्रकरण

#### मंगलाचरण:

निधाय मानसे व्रजाटवीविमोः पदाम्बुजं विधाय वन्दनं गुरोः। मुकुन्दरामदैववित्**सुमञ्जुलां** करोमि भावमञ्जरीं विदां मुदे।।१॥

लीला भूमि व्रजवन में विहार करने वाले परमेश्वर, श्री कृष्ण के चरण-कमलों का हृदय में ध्यान करके तथा परम पूज्य गुरु की वन्दना कर मैं मुकुन्द दैवज्ञ विद्वानों की प्रसन्नता के लिए अति मनोहर इस 'भावमञ्जरी' की रचना करता हूं।

> सूर्येन्द्वारविदिज्यक्षार्गवयमा राहुश्च केतुर्ग्रहाः पापाः क्षीणविधुध्वजैन्यहिकुजेनास्तैर्युतो ज्ञोऽप्यघः । सौम्याः पूर्णशशी गुरू व्यघबुघोऽथोभान्यजो गौर्युगं कर्कः सिंहसुतातुलालितुरगा नक्रो घटः स्युर्झषः ॥२॥

सूर्य, चन्द्र, मंगल (आर) बुध (विद्) बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु व केतु, ये नौ ग्रह होते हैं। अपने शील व स्थिति के आधार पर इनमें शुभ व पाप ग्रहों का विभाग है; जैसे —क्षीण चन्द्र, केतु, शनि, राहु, मंगल और सूर्य ये पाप ग्रह हैं। यदि बुध पाप ग्रह से युक्त हो तो पाप ग्रह माना जाता है। पूर्ण चन्द्र, वृहस्पति, पापसंगरिहत बुध, तथा शुक्र ये सौम्य ग्रह होते हैं। वारह राशियां हैं—मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ व मीन।

## काल-पुरुष का अंग-विभाग:

कालस्य मौलिः क्रिय आननं गौ-र्वक्षो नृयुग्मो हृदयं कुलीरः। कोडं मृगेन्द्रोऽथ कटी कुमारी
बस्तिस्तुला मेहनमस्य कौर्पः ॥३॥
इब्बास ऊरू मकरश्च जानू
जंधे घटोऽन्त्यश्चरणौ प्रतीकान् ।
सञ्चिन्तयेत्कालनरस्य सूतौ
पुढ्टान्कृशान्तुः शुभपापयोगात् ॥४॥

वारह राशियों की स्थापना से काल-पुरुष के अंग-विभाग को जाना जाता है। मेष राशि सिर में, वृष मुंह में, मिथुन छाती में, कर्क हृदय में, सिंह पेट में, कन्या कमर में, तुला बस्ति (पेडू) में, वृश्चिक लिंग में, धनु जांघों में, मकर घुटनों में, कुम्भ पिडली में तथा मीन की पैरों में स्थापना की जाती है।

मनुष्य के जन्म-समय जिस राशि में शुभ ग्रह विद्यमान हों या शुभ ग्रह की वहां दृष्टि हो तो उस राशि के प्रतिनिधि अंग में शुभलक्षण (पुष्टता, कार्यशीलता व सुन्दरता) वताना चाहिए। इसके विपरीत जो राशि कूर ग्रह से आकान्त हो उस राशि के अंग में उपद्रव (अपुष्टता, कुरूपता, अशक्तता) आदि का निर्देश करना चाहिए।

#### राशियों का स्वरूप:

तौली कुलीरो हरिणः क्रियश्चराः
कौप्यों वृषः कुम्भधरः हरिः स्थिराः।
द्वन्द्वा युवत्यन्त्यनृयुग्घया अथो
वर्गोत्तमाः स्वीयलवाः स्वराशिषु।।५।।

मेष, कर्क, तुला व मकर ये 'चर' राशियां हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुम्भ ये 'स्थिर' राशियां हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये 'द्विस्वभाव' राशियां हैं।

इन मेषादि राशियों में अपना नवांश 'वर्गोत्तम नवांश' होता है। आशय यह है कि चरराशियों में पहला नवांश, स्थिर राशियों में पांचवां तथा द्विस्वभाव राशियों में नौवां नवांश 'वर्गोत्तम' माना जाता है। यदि वर्गोत्तम नवांश में जन्म हो तो शुभ फलदायक तथा सौभाग्य-सूचक होता है। राशियों का प्रकृति-वर्ण-दिशादि विभाग:

पित्ताभिधं पवनधातुसमौ कफस्त्रमेंबाद्भुजोद्भवविडंधिजवाडवाख्याः।
तद्वत्तुरेशहरितो भनिवासकाष्ठाः

कूरः शुभः कियत ओजसमौ नृनाय्यौ ।।६।।

मेष पित्त प्रकृति, वृष वात प्रकृति, मिथुन सम प्रकृति, कर्क कफ प्रकृति होती है। इसी कम से अन्य राशियों की प्रकृति भी जान लेनी चाहिए; जैसे—सिंह व धनु पित्त-प्रधान, कन्या व मकर वात-प्रधान, तुला व कुम्भ सम (वात, पित्त, कफ की समानता) प्रकृति तथा वृश्चिक व मीन कफ प्रकृति हैं।

मेष, सिंह व धनु क्षित्रय वर्ण; वृष, कन्या व मकर वैश्य वर्ण; मिथुन, तुला व कुम्भ शूद्र वर्ण एवं कर्क, वृश्चिक व मीन ब्राह्मण वर्ण राशियां होती हैं। इसी तरह मेष, सिंह व धनु की पूर्व दिशा; वृष, कन्या व मकर की दक्षिण दिशा; मिथुन, तुला व कुम्भ की पश्चिम दिशा तथा कर्क, वृश्चिक एवं मीन की उत्तर दिशा समझनी चाहिए।

मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुम्भ कूर व विषम राशियां हैं तथा शेष सौम्य व सम हैं। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुम्भ पुरुष संज्ञक हैं तथा शेष स्वी संज्ञक हैं।

राशियों का बलाबल व शुभाशुभत्व:

यो राशिरीशेन निजेन दृष्ट-युक्तो विदा वाक्पतिनेक्षितः सः। वेद्यो बली नो सहितेक्षितोऽन्यैः

स्वकीयशीलात्स्वफलं दिशेद्यः ॥७॥

राशिर्न खेटेक्षितसंयुतः स सन्सौम्ययुक्तेक्षित उग्रराशिः।

सद्राशिरुग्रान्वितलोकितोऽसन्

केन्द्रादिगः पूर्णसमोनवीर्यः ॥६॥

जो राशि अपने स्वामी ग्रह से युवत या दृष्ट हो तथा साथ ही बुध व गुरु से भी दृष्ट हो एवं अन्य कोई ग्रह उसे न देख रहा हो तो वह 'वली' होती है। जो राशि उक्त प्रकार से दृष्ट न हो तो वह अपने ही स्वभाव व शील के अनुसार फल देती है।

कूर राशि को यदि शुभ ग्रह देखते हों तो वह शुभ है तथा शुभ

राशि कूर ग्रहों से दृष्ट होने पर अशुभ फल देने वाली होती है।

अन्य प्रकार से केन्द्र स्थान (१-४-७-१०) में विद्यमान राशि पूर्ण बली होती है। पणफर गत (२-५-८-११) मध्यबली तथा आपोविलमगत (३-६-१-१२) हीनवली राशि होती हैं।

## यस्य क्षेत्रस्य यो भागो बल्यंशस्तद्बलान्मतः। अबलस्तस्य दौर्बल्ये मध्यमे मध्यमः स्मृतः॥६॥

राशि के बल से ही 'नवांश' का बल समझना चाहिए। यदि राशि बली है तो नवांश भी वली होता है। राशि की दुर्बलता तथा मध्यमवल के आधार पर क्रमशः नवांश को भी दुर्बल व मध्यम बली ही समझना चाहिए।

#### राशियों के स्वामी व परमोच्च अंशादि का विभागः

भौमाच्छज्ञशशीनवित्कविकुजेज्यैन्याकिजीवा भपा गोंऽशेशा अपि तेऽजगोमृगसुताकर्कान्त्यजूकाः कमात्। तुङ्गा भास्करतो विगग्निमनुयुक्तिग्यक्षतारान्थै-भगिस्तेऽस्तनता नखेयमहयौ तुङ्गौ तमःखेटयोः॥१०॥

मंगल, शुक्र, बुध, चन्द्र, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि व गुरु ये क्रमशः मेषादि वारह राशियों के स्वामी होते हैं। नवांश की राशियों में भी यह राश्यधिपत्व समान है।

सूर्य मेष में, चन्द्र वृष में, मंगल मकर में, बुध कन्या में, गुरु कर्क में, शुक्र मीन में और शनि तुला में उच्च होता है। इन अपनी राशियों से सातवीं राशि में प्रत्येक ग्रह नीच होता है। राहु व केतु की कमशः मिथुन व धनु राशि उच्च बतायी गयीं हैं।

उपर्युक्त उच्च राशियों में सूर्य १० अंश, चन्द्रमा ३ अंश, मंगल २८ अंश, बुध १४, गुरु ४, शुक्र २७ तथा शनि २० अंशों तक

परमोच्च होते हैं।

सिहोक्षाजसुताहया धटघटौ मूलित्रकोणालया विशद्भेनशरैहंरित्तिथिनखैस्तुङ्गांशतस्तःलवाः।

विज्ञेयाः परतोऽर्कतो युवतिभं राहोध्वं जस्यान्त्यभं

स्वक्षेत्रं घटलेयभे निगदिते मूलित्रकोणे तयोः ॥११॥

सूर्य से शनि पर्यन्त सातों ग्रहों की मूल विकोण राशियां क्रमशः इस प्रकार हैं—सिंह-वृष, मेष-कन्या, धनु-तुला और कुम्भ। सूर्य २० अंश तक मूल विकोण व शेष अंशों में स्वगृही होता है। इसी तरह चन्द्र के २७, मंगल के १२, वृध के ५, वृहस्पति के १०, शृक्र के १५ तथा शनि के २० अंश मूलविकोणांश होते हैं। चन्द्रमा वृष में पहले तीन अंश तक उच्च तथा बाद के सत्ताईस अंशों में मूलविकोणी है। इसी तरह वृध कन्या में पहले १५ अंश तक उच्च, १५ से २० अंश तक मूलविकोणी तथा शेष अंशों में स्वगृही होता है। राहु व केतु की क्रमशः कन्या व मीन स्वराशि मानी जाती हैं तथा राहु व केतु की क्रमशः कुम्भ व सिंह राशि मूलविकोण हैं। किसी-किसी के मत में राहु को 'वृष' में स्वगृही मानना चाहिए।

काल-पुरुष-चक्र में ग्रहों का स्थान:

सूरः शिरोवदनयोर्गलवक्षसोग्लौः
पृष्ठोदरेऽवनिजनिः प्रभुतां विधत्ते ।
सौम्योऽिघदोस्सु धिषणः कटिजंघयोर्भो
गुह्याण्डयोरसित ऊरूकजानुभागे ॥१२॥

यः खेचरो जनुरनेहिस चेत्प्रसन्यः प्रश्नक्षणे किमुत गोचरके निजेन । दोषेण सोऽम्बर चरो कुरुते निजाङ्गे बाधामतो बुधजनैः स समर्चनीयः ।।१३।।

सूर्य का स्थान सिर से मुख तक, चन्द्रमा गले से छाती तक, मंगल पीठ व पेट तक, बुध हाथों व पैरों में, गुरु किट तथा जांघों में, शुक गुप्तेन्द्रिय प्रदेश में तथा शनि घुटनों व पिडलियों में स्थापित करना चाहिए।

जन्म के समय, प्रश्न समय अथवा गोचर में जो ग्रह प्रतिकूल हो वह अपने अंग क्षेत्र में स्ववातिपत्तादि दोषों को करता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को उस अनिष्टकारक ग्रह की शान्ति करा लेनी चाहिए। बुण्डिराज ने भी कहा है कि—

"यदा यदा स्यात् प्रतिकूल त्रतीं स्वांगे स्वदोषेण करोति पीडाम्। इदं तु पूर्वं प्रतिचार्यं सर्वं प्रश्नप्रसूत्यादिषु कल्पनीयम्।"

आदित्य आत्मा हिमगुर्मनोऽसृक् सत्त्वं गुरुर्ज्ञानसुखे बुधो वाक्। शुक्रं सितो दुःखमशुभ्ररोचि-श्चेदात्ममुख्या विलनो विहङ्गाः॥१४॥

तह्यात्मपूर्वा बलवत्तराः स्यु-र्वोर्ग्यौविरिवता यदि ते विवीर्ग्याः । व्यस्तं विचित्त्यं फलमर्कजस्य राजौ रवीन्द्र सिचवौ सितास्यौ ।।१४।।

शीतद्युतेः कायभवः कुमारः
पृथ्वीतनूजः पृतनाधिनाथः।
प्रैष्यः पतङ्गात्मभवो बली यो
वृत्ति तदीयां जनितो लभेत ॥१६॥

इस काल पुरुष चक्र में सूर्य आत्मा, चन्द्र मन, भौम शूरता, बुध वाणी, गुरु ज्ञान व सुख, शुक्र काम-शक्ति व शनि दु:ख का कारक है। जो ग्रह जन्म समय में वली हो तदनुसार जातक का वही गुण प्रवल होता है। निबंल होने से आत्मादि दु:ख पर्यन्त तत्त्वों की निबंलता समझनी चाहिए। लेकिन शनि के सम्बन्ध में विपरीत क्रम अपनाना चाहिए। हीन वली दु:खकारी तथा बली सुखकारी होता है। कल्याण वर्मा ने भी कहा है कि 'विपरीतं शने: स्मृतम्'।

इन सूर्यादि ग्रहों की पदनी का निचार भी फलादेश के समय कर लेना चाहिए। सूर्य न चन्द्रमा राजा हैं, गुरु न शुक्र मंत्री, बुध युवराज, मंगल सेनापित और शनि सेनक है। जो ग्रह अधिक बली हो उसी प्रकार की प्रवृत्ति न स्वभाव व्यक्ति का होता है।

## ग्रहों का काल व वर्णः

तिग्मांशोरयनं क्षणो दिनमृतुर्मासो दलं हायनो
रक्तश्याम इनो यमोऽसिततनुर्गो रास्र आरोऽथ वित्।
दूर्वाश्यामसमः शशांकसिचवौ गौरौ सितः श्यामलो
भानोस्ताम्त्रसितक्षतानि हरितः पीतः सुचित्रोऽसितः ॥१७॥

सूर्यं अयन का अधिपति है, चन्द्रमा मुहूर्त्त का, मंगल दिन का, बुध ऋतु का, गुरु मास का शुक्र पक्ष का तथा शनि संवत् का अधिष्ठाता है। आशय यह है कि घटी पलात्मक सूक्ष्म समय विभाग को सम्मिलित किए बिना, स्थूल रूप से काल के सात खण्ड अयन। दिक वर्षादिक होते हैं। उनमें सातों प्रमुख ग्रहों का आधिपत्य उपर्युक्त प्रकार से समझना चाहिए।

प्रत्येक ग्रह का अपना रंग है। सामान्यतया सूर्य का लाल रंग, चन्द्रमा का गौर वर्ण, मंगल का लाल चटकीला, बुध का दूव की तरह का स्याम (हरेपन से युक्त) गुरु का गौर वर्ण तथा शुक्र का स्यामल वर्ण है, अर्थात् न तो अधिक गोरा, न अधिक सांवला है। शनि का रंग काला है। ये ग्रहों के नैसर्गिक वर्ण हैं। उपर्युक्त वर्णों के अतिरिक्त फलादेश, प्रश्न या नष्ट कुण्डली निर्माण के प्रसंग में इनके वर्णाधिपत्य का विचार आवश्यक है। इस स्थिति में सूर्य तास्रवर्ण का, चन्द्रमा स्वेत, मंगल लाल, बुध हरा, गुरु पीला, शुक्र कर्बुर रंग (चितकवरा) तथा शनि काले रंग का स्वामी होता है।

## ग्रहों की परस्पर मित्रता व शत्रुता :

मित्राणीज्यकुजेन्दवोऽर्कविबुधौ सूरीन्द्विना भारुणौ भानुग्लौरुधिराः पतङ्गजिवदौ भज्ञौस्युरर्कादथो। ज्ञो भारेज्ययमा यमासुरगुरू जीवैनिवका यमो वक्राय्यौ धिषणः समास्तरणितो वेद्या द्विषोऽन्ये ग्रहा।।१८॥

सूर्यं के — बृहस्पति, मंगल व चन्द्रमा मित्र हैं। चन्द्रमा के — सूर्यं तथा बुध; मंगल के — गुरु, चन्द्र व सूर्य; बुध के — सूर्यं एवं शुक्र; गुरु के — सूर्य, चन्द्र तथा मंगल; शुक्र के — शिन एवं बुध; शिन के — शुक्र और बुध मित्र होते हैं।

सूर्यं का सम बुध है। चन्द्र के — शुक्र, मंगल, गुरु तथा शिन; मंगल के — शिन एवं शुक्र; बुध के — गुरु, शिन तथा मंगल; गुरु का — शिन, शुक्र के — मंगल तथा गुरु, शिन का — गुरु सम है।

इनके अतिरिक्त ग्रहों को शत्नु समझना चाहिए। यह मित्र शत्नु भाव नैसर्गिक है।

ग्रह मैत्री चक

| ग्रह   | मित्र             | सम                  | शत्रु             |
|--------|-------------------|---------------------|-------------------|
| सूर्य  | गुरु मंगल चन्द्र  | बुध                 | शुक्र शनि         |
| चन्द्र | सूर्यं बुध        | शुक्र मंगल गुरु शनि |                   |
| मंगल   | सूर्य चन्द्र गुरु | शनि शुक             | बुध               |
| बुध    | सूर्य शुक         | गुरु शनि मंगल       | चन्द्र            |
| गुरु   | सूर्य चन्द्र मंगल | <b>ग</b> नि         | बुध शुक           |
| য়ৢ৵   | शनि बुध           | मंगल गुरु           | सूर्य चन्द्र      |
| शनि    | बुध शुक           | गुरु                | सूर्य चन्द्र मंगल |

#### ग्रहों की ऋतुः

हेमन्त इन्द्रसचिवस्य शरद्बुधस्य ग्रीब्मोऽर्कभौमतमसां शिशिरोऽसितस्य। प्रावृड् विधोः सुरभिरास्फुजितोऽङ्गगस्य खेटस्य वर्त्तुष्टयस्थदृगाणपस्य।।१९॥

सूर्य, मंगल तथा राहु की ग्रीष्म ऋतु है। चन्द्रमा की वर्षा ऋतु, बुध की शरद, बृहस्पित की हेमन्त, शुक्र की वसन्त एवं शनि की शिशिर ऋतु होती है।

प्रश्न लग्न या नष्ट लग्न के समय जो द्रेष्काण हो उसी के अधिपति ग्रह की ऋतु से प्रश्नकर्त्ता की कार्य सिद्धि का समय अथवा उसकी जन्म ऋतु आदि का परिज्ञान किया जाता है।

## ग्रहों की शारीरिक धातु:

स्नायुः शनेर्भस्य मदोविदस्त्वग् गुरोर्वसाऽसृक्छशिनोऽस्थि भानोः। मज्जाऽसृजो जन्मिन वीर्य्यवान्य-स्तद्धातुसारो भवति प्रजातः॥२०॥

सूर्य हिंड्डयों का अधिपति है। चन्द्रमा खून का, मंगल मज्जा का, बुध खाल का, गुरु मेद (चर्वी) का, शुक्र वीर्य का तथा शनि नाड़ियों नसों व स्नायु तन्त्र का अधिपति है।

जन्म के समय लग्न में जो ग्रह वली हो, जिसकी लग्न या लग्नेश पर दृष्टि हो, उन सब ग्रहों के वलाबल के आधार पर मनुष्य की प्रधान धातु का निर्णय किया जाता है।

## ग्रहों के वातादि त्रिदोष:

पित्तं रवेर्वातककौ हिमांशोमायुर्महीजस्य विदस्त्रिदोषः।
गुरोः कको वायुककौ सितस्य
शनेर्नभस्वान् ग्रहधातवोऽमी।।२१।।

आयुर्विज्ञान में वात, पित्त व कफ ये तिदोध हैं। सूर्य पित्त का अधिष्ठाता है, चन्द्रमा वात कफ का, मंगल पित्त का, बुध तीनों दोषों का, गुरु कफ का, शुक्र वात और कफ का एवं शनि वायुका अधिपति है।

टिप्पणी: जन्म समय के वलवान् ग्रह के अनुसार व्यवित की विदोषात्मक प्रकृति का निर्णय किया जाता है। अर्थात् सूर्यं वलवान् हो तो मनुष्य की प्रकृति पित्तप्रधान होती है। चन्द्रमा से मनुष्य वातकफ प्रधान होता है। इसी तरह सर्वत्न समझना चाहिए।

ग्रहों की जाग्रत सुप्तादि अवस्था:

उदित: स्वनवांशः जागरूक

स्वीयतुङ्गलवकोऽपि तथा स्यात्।

मित्रलेचरलवः

शयनाख्य:

सप्तको त्वधरशात्रवभागौ ॥२२॥

यदि ग्रह अपने नवांश में अथवा स्वोच्च नवांश में हो तो उसकी 'जागरूक' अवस्था होती है।

मिल के नवांश में 'शयन' अवस्था होती है।

अपने नीच नवांश या शत ग्रह के नवांश में होने पर ग्रहों की 'सुप्त' अवस्था होती है।

टिप्पणी: मतान्तर से राशि के अंशों के आधार पर भी ग्रहों की जाग्रत, स्वप्न व सुषुप्त अवस्थाएं मानी जाती हैं। सम राशि में प्रथम द्रेष्काण में सुषुप्त, द्वितीय द्रेष्काण में स्वप्न, तथा तीसरे द्रेष्काण में जाप्रत अवस्या होती है। विषम राशियों में यह ऋग विपरीत होता है।

| सम राशि | अवस्था   | विषम राशि |
|---------|----------|-----------|
| ३० अंश  | जाग्रत   | १० अंश    |
| ₹0 ,,   | स्वप्त   | ₹0,,      |
| 80 "    | सुषुप्ति | ₹0,,      |

### ग्रहों की दृष्टि:

पश्यन्ति त्रिखभं त्रिकोणभवनं पातालपञ्चत्वभं वित्तोत्थं खबराः क्रमेण चरणध्यं निर्गिरीशः कुजः अन्ये चा खिलद्ब्टयः स्युर्थ रुक्सोत्थंस्व खंनैजभं धीद्युनं चरणद्धितोदनुजराट्केतु ऋमात्पश्यतः।।२३।।

सभी ग्रह अपने स्थान से तीसरे व दसवें स्थान को एक पाद (१/४) दुष्टि से देखते हैं। पांचवें, नवें को द्विपाद (१/२) चौथे, आठवें स्थान पर विपाद दृष्टि (१/३) तथा सातत्रें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं।

इसके अतिरिक्त शनि तीसरेव दसर्वे, मंगल चौथे व आठवें तथा गुरु पांचवें व नवें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं।

राहु व केतु की दृष्टि के लिए यह नियम है—तीसरे व छठे स्थान पर एकपाद दृष्टि, दूसरे व दसवें द्विपाद दृष्टि, जहां स्वयं स्थित हो उस स्थान पर त्रिपाद दृष्टि तथा पांचवें व सातवें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है।

### ग्रहों का परस्पर सम्बन्ध :

बन्धश्चतुर्विधोऽन्योन्यभस्थौ पूर्णेक्षितौमिथः। स्थित्यैकभे तदीयेशलोकनादेकभे स्थितिः॥२४॥

यदि दो ग्रह एक दूसरे की राशि में हों तो प्रथम 'क्षेत्र सम्बन्ध' होता है। जैसे सूर्य कर्क में तथा चन्द्रमा सिंह में। दो ग्रह परस्वर पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो 'दृष्टि सम्बन्ध' होता है। जिस राशि में ग्रह हो, उस राशि के स्वामी से पूर्ण दृष्ट हो 'अधिष्ठित-राशीश दृष्टि सम्बन्ध' होता है। एक हो राशि स्थित होने से चौथा 'युति सम्बन्ध' होता है।

इन सम्बन्धों का बल व प्रभाव क्रमशः क्षीणतर होता जाता है। क्षेत्र सम्बन्ध सर्वश्रेष्ठ होता है। दृष्टि सम्बन्ध श्रेष्ठ है। अधिष्ठित राशीश दृष्ट होना मध्यम है तथा युति सम्बन्ध सामान्य है।

## परस्परं स्थिती राशौ दृग्योगौ कण्टके स्थितिः । त्रिकोणयोः स्थितिश्चापि बन्धःपञ्चविधो मतः ।।२५।।

उपर्युवत चारों सम्बन्धों के अतिरिक्त प्रकारान्तर से पांच सम्बन्ध होते हैं। इनमें तारतम्य अर्थात् इनका प्रभाव उत्तरोत्तर क्षीण या वलवान् कदाचित् होता है।

- (१) एक दूसरे की राशि में स्थित होना।
- (२) परस्पर पूर्ण दृष्टि होना।
- (३) एक ही राशि में स्थित होना।
- (४) एक ग्रह से केन्द्र स्थानों में स्थित होना।
- (५) एक ग्रह से विकोण स्थानों में स्थित होना।

स्थानों के नाम व स्थानाधिपति :

'पणफर' कहलाते हैं।

भावाः क्रमाद् द्वादश देहवित्तके सोत्याम्बिकासून्वरथो नितम्बिनी। आयुर्विधस्तातमनोरथव्यया भं यस्य यस्मिन्भवने स तत्पितः॥२६॥

कुण्डली में वारह भाव (स्थान) होते हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—लग्न, वित्त, भ्राता, माता, पुत्न, शत्नु, पत्नी, आयु, भाग्य, पिता, मनोरथ तथा व्यय।

उक्त स्थानों को सुविधानुसार पहला, दूसरा, तीसरा अ। दि भी कहते हैं। कुण्डली के जिस स्थान में जो राशि हो, उसका स्वामी ही उस स्थान का अधिपति होता है।

केन्द्राख्या तनुमित्रमारनभसामायोक्तिमाख्याऽन्त्यहक्त्रयंकानां चतुरस्रमम्बुनिधनं ध्यंकं त्रिकोणाख्यकम्।
धीलाभद्रविणायुषां पणफराख्या त्रित्रिकोणं तपः
सोदर्य्यायहजादिवामुपचयाख्योक्ता तदन्यौकसाम्।।२७।।
पीडाख्या कथिता मृतिन्ययहजां दुष्टित्रिकाख्ये मते
तत्रायुस्त्विति दुष्टभं तदितरक्षणां सुगेहाभिधा।
हिग्रःफं पतितं कुटुम्बमदयोः स्यान्मारकाख्या तथाऽऽयुःसञ्ज्ञेह पराशरेण मुनिना पञ्चत्वदुश्चिक्ययोः।।२८।।
पूर्वोक्त नामों के अतिरिक्त भावों का सामुदायिक नामकरण
भी है। प्रथम, चतुर्थं, सप्तम व दशम इन चारों स्थानों की 'केन्द्र' संज्ञा
है। तृतीय, षष्ठ, नवम व द्वादा इनको 'आपोविलम' कहते हैं। चतुर्थं व अष्टम को 'चतुरक्ल', पांचवें व नवें को 'विकोण' कहते हैं। केन्द्र स्थानों से ठीक दूसरे चार स्थान (द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश)

नवां स्थान 'त्रित्रिकोण' कहलाता है। तृतीय, षष्ठ, दशम व एक(दश भावों की 'उपचय' संज्ञा है। इन उपचय स्थानों के अतिरिक्त शोष आठ स्थान (१-२-४-५-७-८-१२) 'अनुपचय' या 'पीड़ा' स्थान कहलाते हैं। षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश को 'त्रिक' या 'दुष्ट' स्थान कहते हैं। इनमें भी अष्टम को सर्वाधिक दुष्ट स्थान कहा गया है। इन दुष्ट स्थानों के अतिरिक्त नौ स्थान (१-२-३-४-५-७-६-१०-११) 'सुगृह' कहलाते हैं। पष्ठ-द्वादश को 'पतित' भी कहते हैं। द्वितीय व सप्तम 'मारक स्थान' तथा अष्टम व तृतीय 'आयु स्थान' कहलाते हैं। उवत नामकरण महर्षि पराशर के वचन प्रामाण्य पर आधारित है।

## लग्न कुण्डली के चार विभाग:

कामस्यैष्यलवाद्यमङ्गभगतांशान्तं समस्तं दलं दृश्यं वाश्वपुस्तथोदितमथादृश्यार्द्धमन्यत्समम् । दक्षाङ्गानुदिताभिधे निगदिते मानैष्यभागादिकं पातालस्य गतांशकान्तमखिलं पूर्वार्द्धमन्यत्परम् ॥२६॥

लग्न स्पष्ट के भोग्य अंशों से तथा सप्तम भाव के गत अंशों तक कुण्डली को, 'अनुदित' 'दक्षिण' (दायां) या 'अदृश्य' खण्ड कहते हैं। सप्तम भाव के भोग्यांश से लेकर लग्न के गत अंशों तक, 'दृश्य' 'वाम' या 'उदित' खण्ड कहते हैं।

इसी प्रकार दशम के भोग्यांश से चतुर्थ के भुक्तांश तक 'पूर्वाधं' तथा चतुर्थ के भोग्य से दशम के भुक्तांश तक 'उत्तराधं' कहलाता है।

## द्रेष्काण भेद से कुण्डली में शरीरांग कल्पना :

मूर्द्धेक्षणश्रवणगन्धवहाकपोलहन्वाननानि निगदेत्प्रथमे दृगाणे।
कण्ठः क्रमाद् भुजशिरोभुजपार्श्ववुक्काकोडानि नाभिरुदये त्रिलवे द्वितीये॥३०॥
विस्तश्च मेहनगुदे वृषणोरुजानुजंघांध्यस्त्रिलवके त्रितये परे प्राक्।
षड्भेऽङ्गमङ्गभवनादिह वामदक्षं
तत्रोत्तमः प्रकुरुते तिललक्ष्ममत्स्यम्॥३१॥
व्रणं खलः स्वस्वबलानुसारं
सहोत्थितं स्वर्धलवस्थिरस्थः

## आगन्तुकश्चेत्परथा स सौम्य-युवतेक्षितो लक्षणमेव तत्र ॥३२॥

यदि लग्न में प्रथम द्रेष्काण उदित हो तो कुण्डली में शरीर के अंगों का विभाग इस तरह करना चाहिए—

लग्न→सिर, द्वितीय द्वादश→आंखें, तीसरा-ग्यारहवां→कान, चौया-दसवां→नाक,पांचवां नवां→गाल, छठा—आठवां→ठुड्डी तथा सप्तम→मुख।

द्वितीय द्रेष्काण उदित हो तो अंग विभाग इस प्रकार होगा— १ $\rightarrow$ गला, २-१२ $\rightarrow$ कन्धे, ३-११ $\rightarrow$ भुजाएं, ४-१० $\rightarrow$ कुक्षि (वगल) ५-६ $\rightarrow$ हृदय, ६-५ $\rightarrow$ पेट तथा ७ $\rightarrow$ नाभि होगा।

तृतीय द्रेष्काण के उदय पर १ $\rightarrow$ पेडू, २-१२ $\rightarrow$ िंलग व गुदा, ३-११ $\rightarrow$ अण्डकोश, ४-१० $\rightarrow$ नितम्ब, ५-६ $\rightarrow$ घुटने, ६-५ $\rightarrow$ णंघा (पिण्डली) तथा ७ $\rightarrow$ पैर समझना चाहिए।

पूर्वोक्त दक्षिण व वाम विभाग के आधार पर जो स्थान जिस खण्ड में पड़ता हो उससे उसी तरह वाले (दायें या वायें) अंग को समझना चाहिए।

जिस स्थान पर शुभ ग्रह हों वहां पर तिल या मस्सा होता है तथा जहां कूर ग्रह पड़े हों वहां पर घाव का निशान होता है।

यदि घाव कारक ग्रह जन्म समय अपनी राशि, अपने नवांश, स्थिर राशि या स्थिर नवांश में हो तो उवत चिन्ह जन्म से ही होता है।

यदि उक्त ग्रह इस स्थिति में न हो तो अपनी दशा के भोग काल में चोट लगने से घाव होगा। यदि यह कारक ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत होगा तो केवल चोट का निशान मान्न रहेगा, अन्यथा चिन्ह गहरा होगा।

#### लग्न बल के दो प्रकार:

सत्स्वामिभिर्बलयुतैः परिलोक्यमानं लग्नं सवीर्य्यमघसंयुतलोकितं नो। आदौ विलग्नभमनूनफलप्रदं स्या-न्मध्ये समानफलदं चरमे तु तुच्छम्।।३३।। यदि लग्न स्थान को लग्नेश तथा शुभ ग्रह देखते हों तथा कर ग्रहों की उस पर दृष्टि न हो तो लग्न को बलवान समझना चाहिए।

यदि विवाह लग्न या प्रश्न लग्न हो तो प्रथम द्रोष्काण में पूर्णं बली, मध्य द्रेष्काण में मध्यम बली तथा तृतीय द्रेष्काण में शून्यबली होता है। आशय यह है कि प्रथम द्रेष्काण में प्रश्न होने पर ही लग्न से जाना गया फल पूर्ण होगा। द्वितीय द्रेष्काण में आनुपातिक ढंग से फल की माता मध्यम होगी तथा तृतीय द्रेष्काण में शुभ या अशुभ जैसा भी फलागम हो, वह पूर्ण नहीं होगा।

> कीटेंऽिर्घानिखिलं बलं मनुजभेऽन्येष्वर्द्धमोजस्तनोः साम्यं कान्तबलेन वृद्धिगृहगे प्राणेशि शक्त्युत्कटम् । साच्छे युक्तविलोकिते सबलवित्सूरीश्वरैर्नापरै-र्दृष्टाढ्ये दिनराशयोऽिह्न सबला अन्ये रजन्यां मतः ।।३४।।

लग्न में वृश्चिक राशि हो तो लग्न पाद बली (१/४) होता है। यदि लग्न में (मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वार्ध और कुम्भ) राशि हो तो पूर्ण बल होता है। शेष राशियों के होने से आधा बल होता है। साथ ही लग्न बल का विचार लग्न के स्वामी के बल के अनुसार भी करना चाहिए। स्वामी के बल के समान ही लग्न का बल होता है।

यदि लग्न का स्वामी शुक्र से युक्त हो अथवा बलवान् बुध, गुरु अथवा इनकी राशियों के स्वामी से अधिष्ठित या दृष्ट हो तथा अन्य ग्रहों की उस पर कोई दृष्टि न हो तो लग्न परम बलवान हो जाता है।

इसके अतिरिक्त राशियों के दिन रावि वल का ज्ञान भी लेना चाहिए। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुम्भ ये राशियां दिन में बली होती हैं तथा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु तथा मीन राशियां रावि में बली होती हैं।

यह 'प्रणवाख्या' हिन्दी व्याख्या में परिभाषा प्रकरण समाप्त हुआ।

#### प्रथम भाव का कारकत्व:

देहांकजात्याकृतिदेहमानप्रवाससामर्थ्यबलावलानि । सुखासुखे कं प्रकृतिर्जनन्यास्तातो वयोमानजनिस्थलाख्ये ।।१।। ताताम्बिका वर्णगुणस्वभावनिद्राभिमानावयवत्वचश्च । स्वप्नायती राजनयश्च शीलमेताद्विलग्ने निखिलं विचिन्त्यम् ।।२।। लग्न कुण्डली के पहले स्थान से निम्नलिखित वातों का विचार करना चाहिए।

शरीर, शरीर पर पाए जाने वाले चिन्ह, कुल जाति रूप, शरीर का प्रमाण, विदेश में निवास, शक्ति, पराक्रम, कमजोरी, सुख, दुःख, सिर, प्रकृति (स्वभाव), नाना, वचपन, जवानी आदि अवस्थाएं, आयु, जन्म भूमि, दादी, शरीर का वर्ण, त्याग, शूरता आदि गुण, स्वभाव, नींद, अहंकार, शरीरांग, खाल, सपनों का फलाफल अथवा सुख शयन, बुढ़ापा, राजनीति तथा चरित्न। आशय यह है कि प्रथम स्थान इन सबका कारक है।

दिप्पणी—प्रथम स्थान तनुभाव होने के कारण शरीर, शरीरांग तथा शरीर की बनावट आदि का विचार इसी स्थान से किया जाता है। शरीर के सभी बाह्यांगों तथा आभ्यन्तर करणों का विचार भी इसी स्थान से करना चाहिए, ऐसा आचार्यों का मत है। पिता स्थान से चतुर्थ होने कारण पिता की माता (दादी) का तथा माता स्थान से दशम होने के कारण नाना का विचार युक्ति संगत है। यही पद्धति अन्य सम्बन्धियों के विषय में विचार करने के लिए भी अपनायी जा सकती है।

'उत्तर कालामृत' में भी ऐसा ही वताया गया है।

#### द्वितीय भाव का कारकत्व :

वित्तं कुटुम्बं मणिदक्षिणाक्षिवाग्वकत्रविद्याबहुभाषणानि । स्वर्णादिकानां ऋयविऋयौ च रत्नादिकानामपि सञ्चयश्च ॥३॥ दातृत्विवत्तोद्यमकृत्रिमाश्च विद्धिष्णुता चास्तिकपोषकत्वे। गमागमस्येह विधिः करोत्थानृते च नासारसनाम्बराणि ॥४॥ मुक्ताफलं भृश्तिविशेषसत्यामित्राणि मित्रं निजपूर्वजार्थम्। दासार्थसिद्धी निधनस्यजालं प्रासन्नधान्ये विनयोऽर्थगेहात् ॥५॥

द्वितीय स्थान धन स्थान है, अतः इस स्थान से—धन, कुटुम्ब, रत्न, दायीं आंख, वाणी, मुख विद्या, ज्ञान, वाक्पटुता, सुवर्णादि धातुओं का क्रय विकय, दानशीलता, धन के लिए प्रयत्न, वनावट या प्रदर्शन की भावना, वृद्धि, ईश्वर में विश्वास, परिवार का उत्तरदायित्व, समीप दूर की यात्राएं तथा चलने का ढंग, नाखून, असत्यवादिता, नाक, जीभ, कपड़े, मोती, भोग, सत्यप्रियता, शत्नु, मित्न, पैतृक धन, नौकर, धन-लाभ, मृत्यु, विचार-पद्धति, प्रसन्नता, धान्य तथा विनयशीलता का विचार करना चाहिए।

टिप्पणी—धन, धन से किए जाने वाले कार्य तथा धन कमाने का प्रयोजन, ये सव वातें परस्पर सम्बद्ध हैं, अतः इनका इसी भाव से विचार किया जाता है। मुख, प्रकृति, स्वभावादि का विचार पहले भाव से भी बताया गया था। यह कथन परस्पर विरोधी नहीं है, अपितु 'भावाद् भावम्…' के सिद्धान्त पर आधारित है। आशय यह है कि पहले स्थान की विचारणीय वातों को देखते समय इससे एक स्थान आगे अर्थात् 'दूसरे' स्थान पर विचार करना होता है। उदाहरणार्थ—आठवां स्थान 'मृत्यु' का है, किन्तु आठवें से आठवें अर्थात् तीसरे स्थान पर भी 'मृत्यु' का विचार करते समय दृष्टिपात आवश्यक है। यह वात सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती है।

### त्तीय स्थान का कारकत्व:

भ्राता वलं साहसदक्षकर्णकरोपदेशांशुकभूषणानि । प्रयाणकण्ठस्वरविक्रमक्षुच्छौर्याख्यवीय्यौ षधयोधधैर्य्यम् ।।६।। पित्रोर्मृ तिर्भक्ष्यविशेषमूलफलाशनं स्वाम्बकमातुलादि । वक्षोगलस्थानसहायभृत्यदास्यादि सर्वं सहजे विलोक्यम् ।।७८।।

तीसरे स्थान को 'भ्रातृ स्थान' कहते हैं। इससे अग्रनिदिष्ट वस्तुओं का विचार करना चाहिए— भाई (छोटा), शक्ति, पराक्रम, दुष्कर कामों को करने का साहस, दायां कान, हाथ, उपदेश, वस्त्र, गहने, गमन, कण्ठस्वर, भूख, शूरता, ते ग औषधियां, युद्ध कुशलता, धीरता, माता-पिता की मृत्यु, भोजन, अपने पिता के मामा आदि, छाती, गला, सहायक, नौकर, दास की स्त्रियां आदि।

टिप्पणी—भोजन से तात्पर्य सामान्यतया किए जाने वाले भोजन से नहीं है। परिस्थिति विशेष में दुष्ट भोजन यदि करने का अवसर आए तथा प्राणरक्षा आदि भय सम्मुख हो तो उस परिस्थिति-जन्य कष्ट में भोजन की साधारणातिसाधारणस्थिति का ही यहां ग्रहण होना चाहिए। उत्तरकालामृत में कहा गया है—"…… सुहृच्चलन—कण्ठादुष्ट भोज्यादिकं, ……स्वीयधर्मस्त्रिभात्।"

### चतुर्थ भाव का कारकत्व

सौख्याम्बकाभवनवाहनयानबन्धुक्षेत्रक्षमोपवनचित्तगुणेष्टभूषाः।
भित्रं तर्हानधिसुगन्धतडागवापीकूषाम्बुगोश्वशुरहम्यंचतुष्पदादि ॥६॥
विद्याधृताङ्गनजसौख्यबहिःसुखानि
वक्षःस्थलादि जनकोद्यमपूःसमान्नम्।
भोज्यादिकं शयनसौख्यकमात्मवृद्धिः
स्कन्धासनं सममदोऽम्बुनि चिन्तनीयम्।।६॥

चौथे स्थान से सुख, माता, घर (मकान), वाहन, यात्राएं, अपने सगोत्न, खेत, अचल सम्पत्ति, वाग, मन, शूरता आदि गुण, मनोरथ, राजा, मित्न, पेड़, खजाना, सुगन्ध, तालाव, वावड़ी, कुआं, जल, गाय वैल आदि पशु सम्पत्ति, श्वसुर, अच्छा मकान, बंगला आदि, चौपाये पशुओं की सम्पत्ति, विद्या, अविवाहित स्त्री का सुख (प्रेम-प्रसंग) वाहरी सुख, छाती, पिता का व्यवसाय, गांव, भोजन, निद्रा का सुख, शरीर-सुख, कन्धे, सिहासन (राज्याधिकार) का विचार करना चाहिए।

टिप्पणी—प्राचीन काल में याताओं में प्रयुवत वाहनादि प्रायः घोड़े, ऊंट, हाथी आदि अथवा इनके द्वारा खींचे जाने वाले रथादि ही हुआ करते थे। यहां एक जगह 'गौ' शब्द का प्रयोग दूध देने वाले तथा खेती में प्रयुक्त होने वाले पशुओं के अर्थ में किया गया है। दूसरी जगह 'चतुष्पदादि' शब्द से सवारी के पशु ही अभीष्ट हैं। आजकल पशुओं का स्थान 'कार' (मोटरगाड़ी) आदि ने ले लिया है, अतः ऐसे स्थलों पर चतुष्पद पद की संगति मोटरगाड़ी आदि से विठा लेनी चाहिए।

### चतुर्थ भाव का विशेष विचार

गेहेज्याभ्यां सौख्यचिन्ता विधेया चिन्ताऽम्बायाश्चन्द्रतोऽम्बानिकेतात्। बन्धोः काव्यात्तत्सुखाद्वा सुगन्धा-लंकाराणां यानवस्त्रादिकानाम्।।१०।। प्रोक्ता हितात्प्राप्तिगृहात्तदीशतो यानस्य चिन्ता व्ययतोऽपि केनचित्। सोत्थोऽनुजेऽस्त्रात्कुलमार्किकालतः कान्ता विचिन्त्या कवितः कलत्रभे।।११॥

चतुर्थं भाव से सुख का विचार करते समय वृहस्पित के वलावल आदि का भी विचार कर लेना चाहिए। दोनों के तुलनात्मक व गुणात्मक अध्ययन से ही अपने निष्कर्ष को पुष्ट करना चाहिए। इसी तरह 'माता' के लिए चतुर्थं भाव व चन्द्रमा तथा सुगन्धि, गहने, वाहनादि के लिए गुक्र व चतुर्थं भाव अथवा जहां गुक्र स्थित हो उससे चौथे स्थान का भी विचार कर लेना चाहिए।

वाहन का विचार करते समय चतुर्थ, एकादश तथा चतुर्थेश व एकादशेश का विचार कर लेना चाहिए। किन्हीं आचार्यों का मत है कि वाहन का विचार वारहवें स्थान से भी किया जाना चाहिए। मंगल से तीसरे स्थान को भाई के लिए, शनि से आठवें स्थान को 'वंश' के लिए, एवं शुक से सातवें स्थान को स्वी के लिए देख लेना चाहिए।

टिप्पणी—भावों व ग्रहों के सम्बन्ध से भाई व वंशादि का निर्णय करना चाहिए। यहां पर यह वात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पिता का विचार करते समय सूर्य से नौवें स्थान को भी देखना चाहिए। माता के लिए चन्द्र से चौथा स्थान, बुध से छठे स्थान में मातृपक्ष तथा बृहस्पति से पांचवें स्थान में भी पुतादि का विचार करना चाहिए। जैसाकि 'संकेतनिधि' में वताया गया है— "पिताऽम्बरेऽकान्नवमे च चिन्त्यो मातोडुपादम्बुनि सोदरेऽस्रात्। भ्राता बुधाद्वैरिणि मातुलादि, जीवात्सुतः पंचमतो विचार्यः।"

#### पंचम भाव का कारकत्व

सूनुः शिल्पं गर्भनीतिस्थिती धी-विद्या तुन्दं देवसेवा प्रबन्धः। मंत्रो यंत्रं तातभावो विवेको भूपो मंत्री शक्तियुण्ये रहस्यम्।।१२॥ वाराङ्गनालिङ्गनदूरचिन्ते

वाराङ्गनालिङ्गनदूरिचन्ते गाम्भीर्य्यसौशील्यमनोजपाश्च। वृत्तान्तसंलेखनतातिवत्ते छत्रं विनेयो घनता तनूजात्।।१३॥

पांचवें स्थान से विचारणीय विषय ये हैं—पुत्न, कला-कौशल, गर्भ की स्थिति, नीतिकौशल, बुद्धि, विद्या, पेट का वढ़ना (तुन्दिलता) देवताओं में विश्वास, प्रबन्ध करने की क्षमता, मंत्रसिद्धि अथवा गुप्त बातों की रक्षा की प्रवृत्ति, यंत्रादि (तन्त्रशास्त्रोक्त) सिद्धि, पिता की विचारधारा, विवेक बुद्धि, राजत्व की प्राप्ति अथवा भूमिपतित्व, मंत्री, पुण्य, रहस्य, वेश्यागमन में प्रवृत्ति, दूर देश की चिन्ता, गम्भीरता, सुशीलता, मन की स्थिरता, जप, वार्तालेखन (कथा प्रवन्धादि की रचना सिद्धता) पिता का धन, छत्न, शिष्य तथा व्यक्तित्व की प्रभावोत्पादकता (घनत्व)।

टिप्पणी—विद्या, बुद्धि तथा सन्तान इन तीनों का विचार मुख्यतः इस स्थान से किया जाता है। कला-कौशल पर विचार करते समय व्यक्ति के कार्य क्षेत्र तथा अभिरुचि का विचार करते हुए उसकी सम्बन्धित कला की गवेषणा उचित होगी, अन्यथा 'शिल्प' शब्द का प्रयोग यहां चौसठ कलाओं तथा शिल्पों के अर्थ में किया गया है। साथ ही काम करने की लगन तथा मजबूत इरादे का भी विचार इसी स्थान से किया जाना चाहिए। कवित्व शक्ति का विचार यद्यपि वाणी के प्रसंगवश दूसरे स्थान से किया जाना चाहिए लेकिन उस काव्यकला के लिपिवद्ध रूप तथा काव्यों की रचना की स्थिति का विचार पांचवें से ही किया जाता है। कविता करने की शक्ति भर होना तथा कविता करना ये दो वातें व्यवहार में प्रायः अलग देखी जाती हैं।

## विचिन्तयेत्सन्तितमुद्गमाद्विधो-मंतेर्मदाद्वाक्पतितस्तदात्मजे। सार्य्यस्तपोनन्दनकामपैस्तथा सन्तानचिन्तां मतिमान्विनिर्दिशेत्॥१४॥

सन्तान का विचार करते समय, लग्नस्थान, चन्द्रस्थान, पंचम-स्थान, सप्तम स्थान, वृहस्पति तथा उससे पांचवां स्थान, नवमेश, पंचमेश तथा सप्तमेश इन सव की भी तुलनात्मक गवेषणा आवश्यक है।

टिप्पणी—सन्तान विचार के प्रसंग में नवें स्थान को पांचवें से पांचवां होने के कारण सम्मिलित किया गया है। वृहस्पति सन्तान का कारक है तथा लग्न चन्द्रमा व सप्तम स्थान माता-पिता से सम्बद्ध हैं। अतः इन पर भी विचार करना युक्तिसंगत है। कहा गया है कि—

'नाथेः कलत्रात्मजधर्मभानां पुत्रार्थचिन्तां कथयेत्सजीवैः।'

## बुध व बुद्धिमानी का सम्बन्ध

चेतनां चिन्तयेच्चन्द्रसूनोः सूनुगृहात्ततः। जनयित्रीसहोदय्यं बोधनाद्वैरिभावतः॥१५॥

वुध व पांचवें स्थान से बुद्धि (WIT) का भी विचार किया जाता है। साथ ही बुध व छठे स्थान के पारस्परिक सम्बन्ध से माता तथा मामा का भी विचार किया जाना चाहिए।

टिप्पणी—'चेतना' शब्द का अर्थ यहां बुद्धि किया गया है। 'संविद' शब्द व 'चेतना' शब्द संस्कृत कोश-ग्रन्थों में समानार्थी हैं तथा संविद का अर्थ बुद्धिमानी—विषय को शीघ्र ग्रहण करने की क्षमता (WIT) होता है।

#### षष्ठ भाव का कारकत्व

वैरी रुजेम्ममधुरादिषडौपदंशा-श्चिन्ता व्यथा भयकटी पशुमातुलौ च। नाभिः क्षतं व्यसनतस्करविष्नशंका-सापत्नमातृसमराक्षिरुजोऽरिभावात् ॥१६॥

छठे स्थान को इन वातों का कारक समझना चाहिए—शत्रु, रोग, घाव, मधुरादि छह रस, चिन्ता, व्यथा, भय, कमर, पश्रु, मामा, नाभि, अंग-भंग, विपत्ति, चोर, विघ्न, शंका, सौतेली माता, युद्ध, आंखों की वीमारी आदि :

टिप्पणी—मधुर (मीठा) अम्ल (खट्टा) लवण (नमकीन) कटु (कडुवा) तिक्त (तीखा) तथा कषाय (कपैला) ये छह रस (स्वाद) होते हैं। इनमें से किस में व्यक्ति की विशेष अभिरुचि होगी ? इसका विचार छठे स्थान से किया जाता है।

उत्तरकालामृत के अनुसार इस स्थान से नेत्रव्याधि के साथ-साथ मूत्र की वीमारियां, पेचिस, शूल रोग, विष सम्बन्धी कष्ट तथा जेल याता आदि का भी विचार किया जाता है। उन्माद, फोड़े-फुन्सी तथा क्षय रोग आदि का भी विशेष विचार ग्रह सम्बन्ध से इसी स्थान से किया जाना चाहिए।

#### विकलांगता का विशेष विचार

सञ्चिन्तयेत्क्षतिरपुव्यसनानि रोगान् भौमारितः किमु गदान् गदभावयातैः । गुह्यान्त्यगैर्गगनगैर्गदगेहपेन यद्वा तदन्वितखगैः परिचिन्तयेद्वित् ॥१७॥

रोगों का विचार करते समय छठे स्थान तथा मंगल का विशेष विचार करना चाहिए। घाव या अंग-भंग की स्थिति, शत्नु, दुराचरण तथा रोग ये छठे भाव तथा मंगल से सम्बद्ध हैं।

छठे, आठवें व वारहवें स्थान में स्थित ग्रहों से तथा षष्ठेश या उसके साथ विद्यमान ग्रहयोग से भी रोगादि का विचार किया जाता है।

#### सप्तम भाव का कारकत्व

जायाविवाहपतिकामपदाप्तिबस्ति-नष्टार्थवाददधिसूपपयोगुडादि । यात्राप्रपास्वतनुमृत्युवणिक्त्रियादि-मृष्टान्नपानवदनानि पितामहोऽस्तात् ॥१८॥

स्त्रो, विवाह, पति, कामशक्ति, पद की प्राप्ति, वस्ति (पेडू), खोया धन, वाद-विवाद, दही, दाल, दूध व गुड़ आदि, यात्रा, प्याऊ, अपनी मृत्यु. व्यापार, मिष्ठान्न तथा दादा का विचार सातवें स्थान से करना चाहिए।

टिप्पणी—यहां 'जाया' शब्द का तात्पर्य सामान्य स्त्री से न होकर 'जायतेऽस्याम्' इस ब्युत्पत्ति के अनुसार सन्तानोत्पत्ति करने वाली स्त्री से है।

यहां प्रयुक्त भोज्य पदार्थों के नाम हमारे विचार से लाक्षणिक हैं। आशय यह है कि व्यक्ति को प्राप्त होने वाले भोजन की उत्तमता का विचार इसी स्थान से किया जाना चाहिए।

उपर्युवत विषयों के अतिरिक्त चोरी से धन कमाने की प्रवृत्ति, दत्तक पुत्र, विवाहित स्त्री से अन्य प्रणय सम्बन्ध, पत्नी का अरिष्ट, नाच, गाना, वाजा, पान, शराव आदि का शौक तथा उद्देश्य से भटक जाना, मूत्र व मूत्राशय, वीर्य सम्बन्धी विषय तथा दूर स्थान पर रखे गये (विदेशादि में) धन का विचार भी सातवें स्थान से करना चाहिए।

#### स्त्री का विशेष विचार

कलत्रचिन्ता भमदार्थपैर्वा स्त्रीकारकज्ञेज्यसितेन्दुमध्ये । प्राणी खगो योऽत्र ततः समस्तं निरूपयेद्वर्णमुखं गृहिण्याः ॥१६॥

सप्तमेश, द्वितीयेश तथा शुक्र से स्त्री का विचार करना चाहिए। स्त्रीकारक ग्रह तथा स्त्री ग्रह (बुध, चन्द्र, शुक्र) तथा वृहस्पति में जो सबसे अधिक वलवान हो, उसके ही शील, वर्ण व स्वभावानुसार स्त्री का विशेष ज्ञान प्राप्त करें। टिप्पणी—यहां पर 'भ' शब्द का अर्थ एकाक्षर कोश के अनुसार शुक्र ग्रह किया है। 'भं नक्षत्रे गभस्तौ स्त्री पुंसि स्याद् भृगुनन्दने।'

#### अध्यम भाव का कारकत्व

आयुर्मृ त्युरथान्तकारणमथो मृत्युप्रदेशो गतिमोक्षाद्यं गुद्गुह्यदेशसमितो दुर्गादिरोधादिकम् ।
स्तैःयं व्याधिभवो भृतिः परिभवर्णादानदानान्यकं
नद्युत्तारकवस्तुनाशविवराद्यं बन्धनं नौमुखम् ॥२०॥
दंशोऽश्ववैषम्यमरातिशीत्यस्त्रसंकटे जीवनजीवधातौ ।
कच्छेदपापान्नसुखांकुरातिमनोव्यथापत्यलसा विनाशात् ॥२१॥

आठवें स्थान से जीवन की अवधि, मृत्यु, मृत्यु का कारण, मृत्यु का स्थान, मरणोपरान्त गित, मोक्ष, गुप्त स्थान, (गुदा, लिंग, योनि), युद्ध, किले आदि जीतना, चोरी की आदत, रोग, रोग का कारण, वेतन, अपमान, कर्ज का लेन-देन, सूदखोरी, दु:ख, नदी आदि का लांघना, पदार्थ हानि, पृथ्वी तल—गुफादि में प्रवेश, कैद, नौका यात्रा (समुद्र यात्रा), जहरीले जीव का दंश (डंक), रास्ते की कठिनाइयां, शत्नु-भय, शस्त्रों का कष्ट, जीवन का वचना, हत्या करना, सिर काटना, पापकर्म, अन्न का सुख, नयी पैदावार, गहन मानसिक पीड़ा, मुसीवत व आलस्य आदि का विचार किया जाता है।

दित्पणी—खोया या गड़ा हुआ धन भी आठवें स्थान से सम्बद्ध होता है तथा वैराग्य का विचार भी यहीं से किया जाना चाहिए। 'कच्छेद' के 'क' का अर्थ मेदिनीकोश के अनुसार 'सिर' है। 'सुखशीर्ष जलेषुकम्!' इति

आयुर्दाय का विचार

होरालेखेशेन नादाधियेन दिष्टान्ताधीशेन भास्वद्भुवा च। आयुर्दीयं नेष्टहेतुं समस्तं पुंसां प्राज्ञाश्चिन्तयेयुः प्रवीणाः ॥२२॥

मृत्यु, आयु (LIFE) तथा मृत्यु के कारण का विचार विद्वानों को लग्न स्थान, दशम स्थान तथा अष्टम स्थान और इनके अधिपतियों से करना चाहिए।

#### नवम भाव कारकत्व:

भाग्यं भक्तिगुरू वृषोऽथ दुरितं प्रस्थानधर्मिक्ये दानं यज्ञतपः प्रभावविमलस्वान्तान्धुहर्म्योरवः। तीर्थाप्तिः सहजाङ्गनाऽनुजफलं तातस्य पौत्रोदयः स्तेहो देवगृहं स्ववामचरणाय्टैश्वर्य्यनागाः शुभात्।।२३।।

भाग्य, नौ प्रकार की भिवत, तीर्थ याता, गुरू, धर्मसाधन, पाप, दान, यज्ञ, तपस्या, लोक में प्रभाव, हृदय की स्वच्छता, कुएं, वड़े मकान (वंगला), जांघ, तीर्थ क्षेत्र प्राप्ति (दर्शन या निवास), भाई की स्त्री, भाई का शुभाशुभ, अपने पुत्र का परिज्ञान, स्नेह की भावना, देव मन्दिर निर्माण, अपना वायां पैर, आठों सिद्धियां तथा हाथी की प्राप्ति (उत्तम राजसी वाहन) का विचार नवें स्थान से करना चाहिए।

# नवम भाव का विशेष विचार:

स्वामी गुरुर्मातुलभाग्यताता धम्में विचिन्त्या नवमोऽङ्गिरोभ्याम् । विचिन्तयेद्भाग्यतपःशुभानि गुरुप्रभावौ सुकृतं विपश्चित्।।२४॥

अपना स्वामी, गुरू, भाग्य, मामा तथा पिता ये सभी पदार्थं इसी भाव से देखे जाते हैं। भाग्य, तपस्या, कल्याण, गुरू, प्रताप तथा पुण्य का विचार गुरू व नवें स्थान की स्थिति से करना चाहिए।

### दशम भाव का कारकत्व

कर्माज्ञाकृषितातजीवनयशोव्यापारसिंहासन-राज्यप्राप्ति महत्पदाप्तिशयनालंकारमानान्वयाः।

# प्रव्रज्याऽऽगमले प्रवासकमृणं विज्ञानविद्यांशुके वृष्टावृष्टिनरेशमानभृतका जान्वम्बराच्चिन्तयेत्।।२५।।

शुभाशुभ कर्म, आदेश का प्रसार व प्रभाव, कृषि, पिता, आजीविका, यश, व्यापार, राजा का आसन, राजपद की प्राप्ति, ऊंचा पद, नींद, गहने, अभिमान, खानदान, सन्यास, शास्त्र ज्ञान, आकाश, दूर देश में निवास, ऋग, शिल्पविद्या, विज्ञान, वस्त्राभूषण, वर्षा, सूखा पड़ना, राजसम्मान, नौकर-चाकर या अधीनस्थ कर्मचारी तथा घुटना, इन सबका विचार दसवें स्थान से करना चाहिए।

टिप्पणी: आकाश से तात्पर्य नभोयात्ना, आकाश में जाना, घूमना, ग्रहों पर जाना अथवा आकाश मार्ग से दूर देशों की यात्ना से है। विमान-दुर्घटना आदि का विचार आठवें तथा दसवें स्थान, स्थानाधिप तथा दृष्टिकारक ग्रहों की गवेषणा से किया जाना चाहिए।

> विज्ञानविद्यागमकम्मं जीवन-व्यापारसन्त्यासयशांसि भूषणम् । आज्ञां च मानं शयनांशुके कृषि विचिन्तयेज्ज्ञेज्यशनीनखेशतः ॥२६॥

विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान, शास्त्रों का अध्ययन, कर्मफल, आजीविका, व्यापार, सन्यास, यश, गहने, आदेश, मान, निद्रा, वस्त्र खेती, इन सव पदार्थों पर विचार करते समय बुध, गुरू, शनि, सूर्य तथा दशमेश के सम्बन्ध की गवेषणा कर लेनी चाहिए।

### दशम भाव का विशेष विचार :

कतोः फलं ज्ञेज्यरवपैस्तनोदिवी नाद्दीक्षणे वेनसुतांकभैः पिता। चिन्त्यो दिवेनो निशि मन्दगः पिता सौक्यं पिलुस्तद्बलसन्निभं मतम्।।२७॥

यज्ञ का फल जानने के लिए बुध गुरू वदशमेश का विचार करना चाहिए। लग्न से दसवें स्थान, सूर्य से नवें स्थान, सूर्य, लग्न से पांचवें व नवें स्थान से पिता का शुभाशुभ फल जानना चाहिए।

दिन में सूर्य तथा रात में शनि पिता के कारक ग्रह हैं। इनके वलावल से पिता के शुनाशुभ का विचार करना चाहिए।

### एकादश भाव का कारकत्व :

द्रव्याप्तिजंघायुगले स्वदक्षांघ्र्यदक्षवाहू अनपत्यता च।
प्राप्तः सुतायास्तनयस्य तन्वी
नाशो सुतानां शिविकारथादि।।२८।।
आन्दोलिका वाहनवाजिभूषेभस्वर्णवस्त्रामरसंघपूजाः।
वानश्रुतिमञ्जलमण्डनादि
विद्याप्तिपृतृव्यसदादि लाभात्।।२६।।

ग्यारहवें स्थान से, धनलाभ, दोनों पिंडली, अपना दायां पैर, वायां हाथ, सन्तानहीनता, कन्यासन्तित, पुत्तवधू, पुत्त का नाश, पालकी-रथ डोली-घोड़ा-हाथी आदि वाहन, सोना, वस्त्र, देवताओं की पूजा, वायां कान, कल्याण प्राप्ति, सजने-संवरने की आदत, विद्या प्राप्ति, चाचा तथा शुभ कर्म का विचार करना चाहिए।

टिप्पणी: यहां 'सोना' शब्द से तात्पर्य सोने से वनवाए जाने वाले गहनों से भी है।

उपर्युक्त पदार्थों के अतिरिक्त ससुर से होने वाला सम्पत्ति लाभ, माता का अनिष्ट, धन कमाने की शैली तथा पूर्वजन्म का भी विचार यहीं से किया जाना चाहिए।

#### द्वादश भाव का कारकत्व

व्ययः समस्तो विभवस्य नाशो व्ययः सुयज्ञेषु धनस्य हानिः। ऋणांध्रिद्रराटनबन्धनादि स्वापादिसौरूयं विकलत्वदण्डौ॥३०॥ कुषेः क्रिया दुर्गतिदानलिब्ध दातृत्ववामाक्षिजलाशयादि। तातानुजो वैकृतभोगपूर्वे मंत्री विवाहः पतनं रिपूणाम्।।३१।। वृत्तान्तकोऽप्युद्वहनं पितुः स्वं निर्वन्धवाधे सदसत्त्रियादि।

जारत्वजायाक्षतिदीनताऽस-

त्क्षयिष्णुतानागहयादि रिःफात् ॥३२॥

व्यय, सम्पत्ति का नाश, धन हानि, शुभाशुभ कार्यों में धन का विनियोग, कर्ज, पैदल यात्राएं, कारागार, निद्रा, विकलांगता, दण्ड (सजा), कृषि कार्य, दुर्गति, दान प्राप्ति, दानशीलता, वायीं आंख, तालाव, पैर, चाचा, शरीर का विकार (बड़े रोग), स्त्री सुख, मंत्री, विवाह, ऊंचे स्थान से गिरना, शत्रुओं की गतिविधि, उत्तरदायित्व का निर्वाह, पिता का धन, हठ, कष्ट, शुभाशुभ कर्म, परस्त्रीगामित्व, स्त्रीहानि, निर्धनता, अशुभ हाथी घोड़े तथा हानि (शारीरिक, मानसिक, आर्थिक) का विचार वारहवें स्थान से किया जाता है।

# द्वादश भाव का विशेष विचार:

दातृत्वदूराटनदुर्गतीस्तथास्वापादिसौख्यं विभवं धनक्षयम् ।
जघन्यगेहात्तदधीशतः पपीकलेवरोत्थेन च चिन्तयेद्बुधः ।।३३॥

दानशीलता, दूरदेश की यात्राएं, बुरी गति, (शरीर कष्ट) निद्रा का सुख, वैभव तथा वैभव का नाश—इन सव विषयों का विचार बार हवें स्थान व स्थानाधिपति और शनि से करना चाहिए।

#### भाव चिन्तन का प्रकार:

चिन्त्यं फलं यस्य गृहस्य तद्गृहं विलग्नमेवं परिकल्प्य देशिकाः। ततः फलं द्वादशमावसम्भवं वदन्ति तद्रपधनादिकं क्रमात्॥३४॥ जिस स्थान का विचार करना हो, उसी स्थान को लग्न की तरह मानकर, उससे आगे के धन, सहज, सुखादि भावों की स्थिति के अनुसार फलादेश करना चाहिए।

टिप्पणी: यथा धन स्थान का विचार करते समय उसे ही लग्न मानकर धन स्थान के विचारणीय विषयों का रूप, धन, सुख, विद्या, रोग, जीविका आदि का विचार भावकम से ही करना चाहिए। भावचिन्तन का यह एक प्रकार है। मंत्रेश्वर का भी यही कथन है।

# भावों के कारक ग्रह:

स्युः कारकाः कायगृहाद्वविर्गुरुः कुजो ज्ञचन्द्रौ गुरुरैनिरोहितौ। सितोऽसितः सूरिसहस्रग् गुरु-सौम्येनसौराः सिचवोऽसितद्युतिः।।३४।।

प्रथम स्थान का सूर्य, धन स्थान कारक गुरू, भ्रातृकारक मंगल, सुख स्थान कारक बुध व चन्द्र, पुत्र स्थान कारक बृहस्पति, शत्नु स्थान कारक शनि व भौम, स्त्री स्थान कारक शुक्र, मृत्यु स्थान कारक शनि, भाग्य स्थान कारक वृहस्पति व सूर्य, कर्म स्थान कारक गुरू-बुध-रिव व शनि, लाभ स्थान कारक गुरू तथा व्यय स्थान कारक शनि ये ग्रन्थकार के मतानुसार भावों के कारक ग्रह हैं।

# पराशर के मत से कारक ग्रह:

रवीज्यास्रेन्दुगुर्वारकाव्यार्कीज्यज्ञसूरयः। पातंगिःकारकाः पौराद्वदेदिति पराशरः॥३६॥

महर्षि पराशर के मतानुसार भावों के कारक ग्रह कमशः पहले स्थान से शुरू कर वारहवें स्थान तक इस प्रकार हैं—

सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चन्द्र, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि, गुरू, बुध, गुरू तथा शनि ।

> भावस्य कारकखगादिप तूक्तरीत्या चिन्त्यं फलं जनकमातृसहोदराणाम् ।

# अम्बासहोत्थतनुभूदियतानुगानां प्रद्योतनप्रमुखपुष्करगस्य राशेः ॥३७॥

जिस तरह पहले धनादि भावों को लग्नवत् मानकर फलादेश करने का निर्देश किया है, उसी तरह पिता, माता, भाई, मामा, चाचा, नौकर आदि के विशेष कारक ग्रहों (आगे बताए जा रहे हैं।) तथा इनसे सम्बन्धित भावों का विचार करने के साथ ही सूर्यादि कारक ग्रह, जिस राशि में विद्यमान हों, उसे भी लग्न मान कर पूर्वोक्त रीति से पिता-माता आदि के द्वादश भावगत फलाफल का ज्ञान किया जा सकता है।

### चिन्तन प्रकार का उदाहरण:

तातस्वरूपं तपनस्थराशेदितीयगेहेन चयं प्रकाशम्।
तृतीयतस्तद्गुणसोदरादि
चतुर्थतस्तज्जननीं सुखं च।।३८॥
प्रबन्धभावाद् धिषणां प्रसादं
देष्याद् व्यथारीन् जनकस्य दोषम्।
रोगं मदात्तन्मदमारपूर्वं
तदायुरन्तं व्यसनं विनाशात्।।३६॥
पुण्यं शुभं तज्जनकं तपोभाद्
व्यापारमभ्रात्परिचिन्तयेत्सन्।
लब्धेः स्वलाभं व्ययमन्त्यगेहाचचन्द्रादितोऽपीति फलं विचिन्त्यम्।।४०॥

सूर्यं जिस राशि में विद्यमान हो, उस स्थान से पिता के स्वरूप व स्वभावादि का विचार करे। सूर्याधिष्ठित राशि से दूसरे स्थान से पिता का सम्पत्ति धन, तीसरे स्थान से उसके भाई आदि, चौथे स्थान से पिता की माता व सुख, पांचवें स्थान से पिता की बुद्धि व प्रसन्नता, छठे स्थान से पिता की पीड़ा, शत्रु रोग तथा दोषादि, सातवें स्थान से अहंकार तथा कामदेव, आठवें से पिता का जीवन काल तथा दुर्व्यसन, नवें स्थान से पिता का पुण्य-कल्याण तथा दादा, दसवें से व्यापार, ग्यारहवें से धन लाभ तथा वारहवें स्थान से पिता के व्यय का पूर्वानुमान विद्वानों को करना चाहिए।

इसी परिपाटी से अन्य कारक ग्रहों की कुण्डली से अन्यान्य सम्बन्धियों का गुभाग्रुभ जाना जा सकता है।

> तत्तद्गृहात्कारकतः प्रकल्पये-दितीह तत्तित्वितृमातृपूर्वकान् । तत्कारके तद्भवने तदीश्वरे शौर्य्यान्विते तद्गृहसौख्यमुच्यते ।।४१।।

इस तरह सम्बन्धी भाव, भावेश तथा सम्बन्धित कारक ग्रह से सम्बन्धित प्राणी या पदार्थ के शुभाशुभ फल का विचार किया जाना चाहिए।

स्थान, स्थानाधिपति, व कारक के बली होने पर उस भाव से सम्बन्धित शुभ फल का निर्देश करना चाहिए।

# ग्रहों की कारकत्व व्यवस्था

सूर्य का कारकत्व

चेतःशुद्धिरमाभिमानजनकात्यारोग्यताशवितधीकाय्यौ जांसि कटुप्रभावदहना उष्णोऽक्षिरुङ् मर्त्यपः ।
राज्यं रक्तपटश्चतुष्पदतृणे मुक्ताः खपो वृद्धता
व्योमेक्षाशुचिरक्तकण्टकतरुज्ञानोदया भारवेः ॥४२॥

मन की शुद्धि, लक्ष्मी, अभिमान, पिता, शरीर (आत्मा) आरोग्य, सामर्थ्य, बुद्धिवल, शारीरिक ओज, कटु व तिवत रस, प्रताप, अग्नि, गर्मी, नेत्रों के रोग, राजयोग या राजा, राज्य, लाल कपड़ा, पशु, वनस्पति, मोती, आकाश स्वामित्व, बुढ़ापा, आकाश दृष्टि, पवित्रता, लाल रंग, कांटेदार झाड़ियां तथा ज्ञानोदय का विचार सूर्य से करना चाहिए।

टिप्पणी: उत्तरकालामृत के उल्लेखानुसार सूर्य से उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त इन विषयों का भी विचार किया जाना चाहिए। वन पर्वतों में विहार, पशु भय, लोक व्यवहार, महाराजाधिराजत्व, सिर के रोग, सौराष्ट्र (गुजरात का एक भाग) का आधिपत्य मध्याह्न में प्रवलता, लम्बा कोध तथा निदयों का किनारा।

#### चन्द्र का कारकत्व :

माता मितर्धवलचामरकी त्तिसम्पुच्छीतज्वराः सुखकलाहृदयं दयाहृत् ।
मध्यं वयो झषमुखा जलजास्तपस्वी
राजप्रसादलवणक्षतजानि पुष्टिः ॥४३॥
आमोदगोधूममधुप्रसाद-

लावण्यधावत्य वलक्षवर्णाः । दोर्व्याधिरौप्ये गमनाम्लकौ च जीवश्च वासो मृदुलं मृगांकात् ॥४४॥

माता, बुद्धि, सफेद चंवर, कीर्ति, सम्पत्ति, शीतज्वर, सुख, कला, मन, दयालुता, मध्यावस्था, मछली आदि जल जन्तु, तपस्वी राजा, राजप्रासाद, नमक, घाव, शरीर की पुष्टि, गन्ध, गेहूं, शहद, प्रसन्नता, लावण्य, धवलता, सफेद रंग, बाजुओं के रोग, चांदी, यात्राएं, खट्टापन, प्राणी तथा कोमल वारीक कपड़े, इन सवका कारक चन्द्रमा है।

टिप्पणी—चन्द्रमा से अधोनिर्दिष्ट विषयों का विचार भी श्री कालिद।स के कथनानुसार करना चाहिए—

ब्राह्मण, कफ प्रकृति, स्मृति, निद्रा सुख, काम शवित, मुखकान्ति, पार्वती की भिवत, कार्यसिद्धि, पश्चिम दिशा, नौरत्न, रवत व धातु तथा स्फटिकादि पत्थर।

#### मंगल का कारकत्व

सेनाधिपत्यं प्रभुता महत्त्वं पराक्रमारातिपरापवादाः। संग्रामभूमी करवालकुन्त-प्रहारविख्यातिगुणामयाश्च ॥५५॥ सहोदरः साहसबान्धवौ च शौर्यं बलं मूर्खनरेशचोराः।

# धृतिश्चतुष्पाद्गुविरप्रियश्च मांसाशितिक्ते कटुकः कुसूनोः ॥४६॥

सेनानायकत्व, प्रभुता, महत्त्व, पराक्रम, शत्नु, निन्दा, युद्ध, जमीन-जायदाद, तलवार, भाला, शस्त्र प्रहार, प्रसिद्धि, रूप मत्त्वादि गुण, रोग, भाई, साहसिक कार्य, वन्धु बान्धव मित्रादि, शूरता, सेना, मूर्ख राजा, चोर, धैर्य, चौपाये, पशु, रक्त, वस्तुप्रियता, मांसाहारी, तीखारस, कड़वा रस, इन सवका कारक मंगल है।

टिप्पणी: पित्त, राजसेवा, रात्रि के अन्तिम प्रहर में बल, सुनार, मूत्रकुच्छ रोग, अग्निदाह, धनुविद्या, वाग्मित्व आदि का भी विचार

'उत्तरकालामृत' में मंगल से ही बताया गया है।

### बुध का कारकत्व:

वाक्कम्मं विद्या विनयो विवेको मित्रं सगोत्रो गणितं श्रुतिश्च। विद्वान् शुचिर्मातुलसःततिश्च शिल्पो कसाणो मृदुवाक् त्रिदोषः।।४७॥

वाणिज्यदुःस्वप्नशमा नपुंसो वेदान्तमातामहयंत्रमंत्राः । वाजी भयो नर्त्तनकोशसौम्या वायव्यकाष्ठाप्रियगोपुरे ज्ञात् ॥४८॥

वाणी का व्यापार, वाक् कौशल, विद्या, विनय, कर्त्तंव्य-अकर्त्तव्य के निर्णय की शक्ति, मिल्ल, सगोल वान्धव, गणित विद्या, वेद-ज्ञान, विद्वान्, पवित्त, ममेरे भाई बहन, कारीगर, कलाकार, कषगकर्म, मीठे वचन, वात-पित्त-कफ की समानता, व्यापार, दुःस्वप्न, कामकोधादि की शान्ति, नपुंसक, वेदान्त विद्या, नाना यंत-मंत्र, घोड़ा, भय, नृत्य, खजाना, मनोहर आकृति, वायव्य दिशा का अधिपति, मुख्य द्वार (वड़े नगरों का प्रवेश द्वार) इन सबका कारक बुध ग्रह है।

टिप्पणी: उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त काव्यकीशल, रसिकता, ज्योतिष, तीर्थयाता, सुरुचिपूर्ण वेष, नाभि, आन्ध्र देश की भाषा का

ज्ञान, पक्षियों की भाषा, आदि का भी कारक वृध है। ऐसा मन्तव्य श्री जीवनाथ, वैद्यनाथ तथा श्री कालिदास का है।

# गुरू ग्रह का कारकत्व

सन्तानसौख्यं वचने पटुत्वं शरीरपुष्टिद्रविणं तन्जः। ज्ञानं मितस्तंत्रविचारभूप-विनोदवेदार्थविदोऽङ्गवीर्य्यम् ॥४६॥ तुरंगसौख्यं स्वगुरुः स्वकम्मं सिहासनं गोरथवृद्धविप्राः। चामीकराभूषणसत्त्वमेदो-मीमांसतीर्थानि यशः सुरेज्यात्॥५०॥

सन्तान सुख, भाषण की पट्ता, शरीर की पुष्टि, धन, पुत्र, ज्ञान, वृद्धि, सिद्धान्त, शास्त्रों का अध्ययन, राजसी भोग-विलास, वेदार्थ का ज्ञान, शरीर का वल, घोड़ों का सुख, अपना गुरू, अपना कर्म, सिहासन, गाय या वैल, रथ, वूढ़ा, ब्राह्मण, सोने के गहने, सतोगुण, चर्वी, शास्त्र-मीमांसा, तीर्थ स्थान, यश, इनका कारक गुरू ग्रह है।

टिप्पणी: तर्क, ज्योतिष, पेट की बोमारियां, गोमेधकर्ता, वड़ा भाई, तपस्या, राजमान, शिवोपासना, वात व कफ आदि का भी कारक गुरू ही है।

### शुक्र का कारकत्व:

व्यापारसौख्यमहिलाभरणानि काम-देवांगनारतिबलानि विनोदिवद्याम् । प्राह्लादवाहनयशोऽश्वशूभेभभारी-सौन्दर्य्यकाव्यरचनाः परिचिन्तयेद्भात् ॥५१॥

व्यापार सुख, स्त्री, आभूषण, काम शक्ति, सुन्दर नितम्बिनी स्त्रियों का भोग, बल, क्रीड़ा-विलासादि, यान, कीर्ति, घोड़ा, सुन्दर हाथी, स्त्री का सौन्दर्य, काव्य रचना आदि का विचार शुक्र ग्रह से किया जाना चाहिए।

टिप्पणी—शुक के कारकत्व के विषय में अनेक आचार्यों ने अपने विचार विस्तारपूर्वक प्रकट किए हैं। उपर्युक्त परिगणित विषयों के अतिरिक्त मंत्रेश्वर के मतानुसार—'सम्पत्ति, खजाना, पत्नी-सुख, शयनागार, श्रीमन्तता, मंत्रित्व, तथा विवाह का भी कारक शुक्र ही है।

बृहत्पाराशरी में वताया गया है कि—गरुड़ विद्या, राजा का वशीकरण, इन्द्रजाल, अणिमादि सिद्धियां, संगीत, नृत्य, वाद्य, कुसुम कोमलता का भी कारक शुक्र है।

भुवनदीपक में तो शुक्र सभी प्राणियों व फसलों का अधिपति माना गया है।

उत्तर कालामृत के उल्लेखानुसार—उपर्युक्त विषयों के अति-रिक्त मध्यावस्था, वैश्यवर्ण, जलस्थान, विचित्न काव्य, जलचर, आंख, सत्यभाषण, जलकोड़ा, नाटकादि प्रयोग, सफेद वस्त्रों से प्रेम, कोषाधिकार, काले वाल, गुप्तांग, मूत्र, नागलोक में भ्रमण तथा रहस्य भी शुक्र के अधीन हैं।

#### शनिका कारकत्व:

आयुर्विपत्तिपरवञ्चन शक्तिमोह-वातव्यथानिधनकारणजीवनानि । मालिन्यवस्त्रभयसीसकदुर्मतित्व-शूद्रा लुलायविषयौ भृतकोऽर्कसूनोः ॥५२॥

आयु, विपत्ति, ठगने का कौशल, वेहोशो, वात रोग, मृत्यु का कारण, जीविका, गन्दे वस्त्र, भय, सीसा, दुष्ट बुद्धि, शूद्रवर्ण, भैंसा, देश जनपदादि तथा दास का कारक शनि ग्रह है।

टिप्पणी—जीवनाथ के अनुसार—लोभ, मोह, का भी कारक शनि है।

मंत्रेश्वर के मतानुसार—जातिभ्रष्टता, रोग, गरीवी, अपवाद, नीचजनों का आश्रय, लोहा, कृषि के साधन तथा कारागृह दण्ड भी शनि से ही विचारणीय हैं।

कल्याण वर्मा ने कहा है कि—जस्ता, सीसा, लोहा, कुधान्य तथा सन्यास भी परिगणनीय हैं।

'भुवनदीपक के अनुसार—कांगनी, कोदों, उड़द, तिल, नमक तथा सभी काली वस्तुएं शनि के कारकत्व के अन्तर्गत हैं। विशेष रूप से मारक योग, मारक दशा तथा मारकेश ग्रह के निर्णय के संमय शनि का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

### राहुका कारकत्व:

म्लेच्छादिनीचाश्रयचामरान्त्यजा-शौचास्थिगुल्मानृतपापयोषितः । द्यूतस्त्वधोदृक् चतुरन्तवाहनं पितामहो वातकफव्यथाऽहितः ॥५३॥

नीचम्लेच्छादि का आश्रय, चंवर, चाण्डाल, अपविवता, हड्डी, गुल्म रोग, झूठ बोलना, कूर स्त्री, जुआ, नीची दृष्टि, चतुरंगिणी (पैदल, घुड़सवार, हाथीसवार तथा रथी) सेना, दादा, तथा वातकफ की पीड़ा का कारक राहु है।

# केतुका कारकत्वः

सुरापगामज्जनकुक्षिनेत्र-पीडाभिषक्कुक्कुटसारमेयाः । ज्वरक्षयार्त्ती जनको जनन्या वेराग्यवारौ जडता पताकात् ।।५४।।

गंगास्नान, नेत्र-कुक्षि की पीड़ा, वैद्य, मुर्गा, कुत्ता, बुखार, टी. वी., नाना, वैराग्य, वायु, मूर्खता, शीत की अधिकता, का कारक केतु है।

टिप्पणी — बृहत्पाराशरी के मतानुसार घाव, रोग, त्वचा, शूल रोग तथा भूख का कारक केतु है।

उत्तरकालामृत के अनुसार पार्वती गणेशादि देवताओं का स्तवन, गिद्ध, ऐश्वर्य, मंत्रशास्त्र, पत्थर, ब्रह्मज्ञान, फोड़े फुन्सी आदि भी ग्राह्म हैं।

#### कारक से फल ज्ञान:

यः कारको जन्मनि वीर्य्यवान् गुणी स वृद्धिकर्त्ता निजवस्तुनां मतः। वीर्य्येश्च षड्भिः परिवर्जितो यदि सस्वीयवस्तुक्षयकारकस्तदा । १५५॥

जन्म के समय जो कारक ग्रह वली तथा गुणी हो, अर्थात् स्वोच्वराशि, वर्गोत्तम नवांश, शुभग्रहों से युत व दृष्ट हो तो पूर्वोक्त सम्बन्धी पदार्थों की वृद्धि करता है। इसके विपरीत जो ग्रह स्थानादि वल से हीन होता है वह सम्बद्ध पदार्थीं का क्षय कारक होता है।

टिप्पणी—जीवनाथ के अनुसार अपनी राशि, मित्र की राशि या उच्च में होने पर कारक ग्रह अपने पदार्थों का लाभ कराता है। हमारे विवार से ज्योतिष-शास्त्रोक्त स्थान, दिक्, काल, चेष्टा, नैसर्गिक तथा दृग्वल के साधन करने पर बली कारक ग्रह अपने बल के अनुपात से फल देगा।

भावादि के बलाबल के अनुपात से फलकथन :

भावो भावाधीश्वरः कारकश्च ते संयुक्ताः शक्तिभिः स्युस्तदानीम्। प्रोक्तं पूर्णं तत्फलं जातकज्ञै-रद्धं द्वाभ्यां स्वल्पमेकेन वाच्यम्।।५६।।

लग्नादि वारह भावों में भाव, भावेश तथा भावकारक में तीनों यदि पूर्ण वली हों तो पूरा फल कहना चाहिए। दो के वली होने पर आधा फल तथा किसी एक के ही वली होने से अल्प फल कहना चाहिए।

> टिप्पणी—भाव प्रकाश में भी ऐसा ही कहा गया है— भवन्ति भावभावेशकारकाः बलसंयुताः। तदा पूर्णं फलं द्वाभ्यामेकेनाल्पं फलं वदेत्।। इति

ग्रहों का परस्पर कारकत्व :

यावन्त आकाशचरास्त्रिकोणभ-स्वभोच्चयाता यदि कण्टकाश्रिताः। ते. कारकाः स्युनिखिलाः परस्परं तेषां वियद्गः कथितो विशेषतः ॥५७॥

जितने ग्रह जन्म कुण्डली में मूलितकोण, स्वराशि, स्वोच्च में स्थित होकर केन्द्र गत हों, वे परस्पर कारक होते हैं।

इनमें से भी जो दशमस्थान गत हो वह विशेष रूप से कारक होता है।

> कलानिधौ कर्किविलग्नगे यथा कालेज्यभास्वत्कुटिलाः स्वतुंगगाः। जदाहृताः कारकसञ्ज्ञिता मिथ-स्ते काम्बरस्थः सकलोऽङ्गगस्य च।।५८।।

उपर्युक्त नियम को समझने के लिए ग्रन्थकार उदाहरण देते हैं। यदि कर्क लग्न में चन्द्र, शनि, वृहस्पति, सूर्य, मंगल स्वोच्च में स्थित हों तो परस्पर कारक होंगे। चतुर्थ या दशम स्थानगत ग्रह लग्नगत के लिए कारक होगा। लग्न गत ग्रह को किसी का भी कारक नहीं समझना चाहिए। बृहज्जातक में भी यही उदाहरण दिया गया है।

#### कारक लक्षण:

हेर्नुनिरुक्तः स्वगृहस्वमूल-त्रिकोणतुंगोपगतो विहंगः। अन्योन्यमभ्रालयगः सुहृत्त-

द्गुणान्वितः सोऽपि च कारकाख्यः।।५६।।

अपनी राशि, मूलितकोण या स्वोच्च राशि में होना कारकत्व के प्रति कारण है। केवल केन्द्रस्थ होना ही कारकत्व के लिए पर्याप्त नहीं है। जो ग्रह दशम स्थान में स्वराशि, स्वमूलितकोण या स्वोच्च में स्थित होता है, वह जिस ग्रह से दशम है, उसका यदि अधिमित्र (पंचधा मैत्री के अनुसार) हो तो उसका भी कारक होता है।

टिप्पणी—इस विषय में वराहिमहिर का भी यही विचार है। उन्होंने कहा है—

स्वित्रकोणोच्चगो हेतुरन्योन्यं यदि कर्मगः। सुहत्तद्गुणसम्पन्नः कारकश्चापि स स्मृतः।। इति

#### मतान्तर से कारक लक्षण:

सम्बन्धतः कण्टककोणपालाः परस्परं चेदितरैः प्रसवताः। स्युविशेषात्फलदायकास्ते केन्द्रत्रिकोणाधिपती स्वयं तु ।।६०।। चेद्दोषयुक्ताविप तौ भवेतां सम्बन्धमात्राद्बलशालिनौ स्तः। योगस्य तौ चेद्यदि कारकाख्यौ पदांकपाली कमतो वसेताम् ॥६१॥ तपः खयोर्वा विधिभावगौ ता-वाज्ञाश्रितौ वैकनिकेतनस्थौ। कि वैक एव स्वगृहे वसेच्चे-त्स्तः कारकौ कीचककोणपाभ्यान्।।६२॥ सण्चितयेदेवमथात्मसम्भव-भाग्येशमध्ये यदि येन केनचित्। सम्बन्ध इहोर्जसंयुत-सहैव केन्द्रस्य नेतुः स सुयोगकारकः ॥६३॥

प्रथम चतुर्थ, सप्तम तथा दशम स्थानों के अधिपित तथा पंचम व नवम के अधिपित आपस में यदि सम्बन्ध रखते हों (पूर्वोक्त क्षेत्र, दृष्टि, अधिष्ठितराशीशदृष्टि व युति सम्बन्ध) तथा दूसरे स्थानेशों (तीसरे, आठवें, छठे तथा ग्यारहवें स्थान के स्वामी) से सम्बन्ध न रखते हों तो विशेष योगकारक होते हैं।

यदि केन्द्राधिपति व विकोणाधिपति का तृतीय षष्ठाष्टम एकादश के अधिपतियों से सम्बन्ध न हो तथा वे स्वयं यदि दोष युक्त भी हों तो बली होकर योगकारक बन जाते हैं। दोष से तात्पर्य है कि वे यह स्वयं ही ३, ६, ८, ११ के अधिपति भी हों तो दोषयुक्त होते हैं। नवमेश व दशमेश के सम्बन्ध से भी योगकारकत्व इस प्रकार होता है—

- (क) नवमेश दशम में तथा दशमेश नवम में हो।
- (ख) ये दोनों ग्रह नवें या दसवें स्थान में एकत्र हों।
- (ग) ये दोनों कहीं भी एक स्थान में हों।
- (घ) दोनों में से कोई एक भी स्वराशि में स्थित हो तो योग कारक होंगे।

नवमेश या पंचमेश दोनों में से किसी एक का भी वलवान् केन्द्रेश से सम्बन्ध हो तो अच्छा योगकारक ग्रह होता है।

टिप्पणी—उपर्युवत सभी योगों का यथावत् उल्लेख पाराशरी में भी किया गया है। कमशः द्रष्टव्य हैं—

> केन्द्रत्रिकोणपतयः सम्बन्धेन परस्परम्। इतरैतरप्रसक्ताश्चेद् विशेषफलदायकाः ॥का। केन्द्रत्रिकोणनेतारौ दोषयुक्ताविष स्वयम्। सम्बन्धमात्राद् बिलनौ भवेतां योगकारकौ ॥खा। निवसेतां व्ययत्येन तावुभौ धर्मकर्मणोः। एकत्रान्यतरो वाषि वसत् चेद्योगकारकौ ॥गा। त्रिकोणाधिपयोर्मध्ये सम्बन्धो येन केनिचत्। केन्द्रनाथस्य बिलनो भवेद् यदि सुयोगकृत्॥धा।

### केन्द्रत्रिकोणेश का विशेष योगकारकत्व :

एकत्वे नृजनुषि केन्द्रकोण राश्योः
पत्योश्चेत्कथयित योगकारितां वित्।
सम्बन्धोऽस्तु तदितरित्रकोणपेन
कि श्रेष्ठं प्रभवति चेदतः परं हि।।६४।।

मनुष्यों के जन्म समय जो ग्रह केन्द्र तथा विकोण दोनों का अधिपति हो तो वह योगकारक होता है।

यदि उक्त ग्रह का दूसरे विकोणेश से भी सम्बन्ध हो तो इससे वढ़कर भला क्या सुयोग हो सकता है ? राहु व केतु की योगकारक विशेषता:

केन्द्रेऽथवा कोणगृहे वसेतां तमोग्रहावन्यतरेण चापि।

नाथेन सम्बन्धवशाद्भवेतां

तौ कारकावुक्तिमहेति विज्ञैः ॥६४॥

यदि राहुया केतु केन्द्र या तिकोण में स्थित हों तथा उनका दूसरे केन्द्रेश या तिकोणेश से सम्बन्ध हो अथवा केन्द्र में होते हुए विकोणेश से या तिकोण में रहते हुए केन्द्रेश से सम्बन्ध हो तो ये उत्तम योग कारक होते हैं।

मतान्तर से ग्रहों का नित्यकारकत्व:

श्यालानुजाम्बाभगिनीमुखाः कुजा-द्विचारमर्हन्त्यसितात्षुता गुरोः। पितामहो भाच्छ्वशुरौ पतिः पिता माताऽबला ज्ञाज्जननीसमास्तथा।।६६॥

पत्नी का भाई, छोटा भाई, माता तथा वहन का कारक मंगल है। शनि पुत्रकारक, गुरू पितामह (दादा) कारक तथा सास, ससुर, पिता, माता और स्त्री का कारक शुक है।

माता के समान पूज्य व वृद्ध स्त्रियों का कारक बुध है।

# ग्रहों का चर कारकत्व:

आकाशगो यः सकलाभ्रचारिणां
मध्येऽधिकांशः स इहात्मकारकः।
तस्यात्खगो ग्यूनलवः प्रकीर्त्यतेऽमात्यस्ततः सोदरकारकस्ततः।।६७॥

मातुश्च तातस्य सुतस्य कारको ज्ञात्याह्वयस्याथ कलत्रकारकः। स्यात्कारकैवयं तनयाम्बयोस्तनु-र्यत्कारकांशे प्रथमस्य गोंऽशभम्।।६८।। जन्म समय सूर्यादिग्रह स्पष्ट के आधार पर क्रमशः गतांश भेद से इस तरह कारक होते हैं—

सवसे अधिक गतांश वाला ग्रह 'आत्मकारक' उससे कम अंशवाला—अमात्व कारक, उससे न्यून—भ्रातृकारक, उससे न्यून—मातृकारक, उससे न्यून—पितृकारक, उससे न्यून—पुत्रकारक, उससे न्यून—जातिकारक तथा सबसे न्यून—स्त्रीकारक होता है।

टिप्पणी—आचार्यों ने मातृकारक व पुत्रकारक को एक ही माना है। अतः सात ही कारक गिने जाते हैं। मतान्तर से पितृकारक व पुत्रकारक की एकता होती है।

अंशों में समानता होने पर कलाओं तथा विकलाओं की ऋपशः

न्युनाधिकता का विचार करके निर्णय कर लेना चाहिए।

कारकांश कुण्डली के निर्माण के लिए आत्मकारक ग्रह जिस नवांश में हो उसे ही लग्न मानकर कुण्डली बना लेनी चाहिए। शेष ग्रह अपने-अपने नवांश में रहेंगे।

#### कारकेशों का फलोदयकाल:

भानोर्जातिमिता जिना गजयमा दन्ता नृपालाः ऋमान्नाराचाश्विमिताः सपत्नदहना दोः सागरा वत्सराः ।
शुद्धो दिक्षुगणेषु यो दिविचरः स्वोच्चोपगः स्वर्क्षगो
मर्त्यानामुदयो विधेर्भवित तत्खेटस्य वर्षे ध्रुवम् ॥६६॥

सूर्य के २२ वर्ष, चन्द्र के २४ वर्ष, मंगल के २८ वर्ष, वुध के ३२ वर्ष, गुरू के १६ वर्ष, शुक्र के २५ वर्ष, शिन के ३६ वर्ष, राहु के ४२ वर्ष भाग्योदय के वर्ष होते हैं।

कारक ग्रहों में से जो दशवर्ग शुद्धि से युक्त अर्थात् शुभवर्ग, स्वोच्च, अथवा स्वराशि में हों तो उस ग्रह के भाग्योदय वर्ष में निश्चित ही मनुष्य का भाग्योदय होता है।

यह 'प्रणवाख्या' हिन्दी व्याख्या में कारक प्रकरण समाप्त हुआ।

#### भावों का वल:

भाव।दल्लेटाद् ग्रहयुक्तभावो ज्यायान् सल्लेटादधिकग्रहाढ्यः । चरम्थिरद्वन्द्वगृहाः सवीर्याः

साम्ये खगैर्भावबलं किलेत्थम् ॥१॥

जिस स्थान में कोई ग्रह विद्यमान न हो उसकी अपेक्षा ग्रहयुक्त भाव (सामान्यतः) वली होता है।

इसी कम में ग्रह युक्त भाव की अपेक्षा अधिक ग्रहों वाला भाव वली होता है।

यदि विचारणीय भावों में ग्रहों की समानता हो तो चर राशि में स्थित ग्रह की अपेक्षा स्थिर राशिगत ग्रह तथा स्थिरगत की अपेक्षा द्विस्वभाव राशिगत ग्रह को बलवान् समझना चाहिए। इस प्रकार भावों का सामान्यतः बल जाना जाता है।

# भाव स्पष्ट से ग्रह का फल:

प्राग्भावजफलं दद्यादारम्भसन्धितोऽल्पकः। विरामसन्धितः पुष्टः खगो गम्यगृहोद्भवम् ॥२॥

भाव स्पष्ट के अंश कलादि की आरम्भ सिन्ध की अपेक्षा यदि स्पष्ट ग्रह कम अंशादि वाला हो तो पूर्वभाव में स्थित होने के समान फल देगा। इसी तरह भाव स्पष्ट की विराम सिन्ध की अपेक्षा अधिक अंशादि वाला ग्रह अगले भाव के अनुसार फल देगा।

टिप्पणी—जन्म कुण्डली में विद्वान् ज्योतिषी चलित चक्रका निर्माण किया करते हैं। प्रत्येक भाव के अंश कलादि स्पष्ट के अतिरिक्त प्रत्येक दो भावों के मध्य में कुछ अंशादिमान के तुल्य सन्धि मानी है। यह सन्धि प्रत्येक आगामी भाव की अपेक्षा आरम्भ सन्धि तथा पिछले भाव की अपेक्षा विराम सन्धि मानी जाती है। सिन्धगत ग्रह प्रायः निर्वल माना जाता है। सिन्ध मान से अधिक मान वाला ग्रह आगामी भावानुसार तथा पिछली सिन्ध के मान से कम मान वाला ग्रह पिछले भावानुसार फल दिया करता है।

गणित क्रिया से भाव-सन्धिगत ग्रह का फलानुपात:

भावस्फुटप्रमलवो यदि भावयात-स्तद्भावजन्यमिखलं फलमत्र कुर्यात्। सन्धिस्थितो दिविचरः स्वफलं न कुर्या-न्मध्येऽनुपातवशतः फलमू हनीयम् ॥३॥

भाव में विद्यमान ग्रह के अंशादि यदि भाव स्पष्ट के अंशाि के बराबर हों तो ग्रह उस भाव का पूरा फल देता है। यदि आरम्भ या विराम सिन्ध में स्थित ग्रह का स्पष्ट अंशादि मान भाव सिन्ध के स्पष्ट मान के तुल्य हो तो ग्रह का फल 'शून्य' होता है।

यदि ग्रह का मान भाव के मान से अधिक या कम हो तो तैराशिक विधि से उसके साष्ट भाव फल का ज्ञान कर लेना चाहिए।

टिप्पणी — त्रैराशिक विधि की जानकारी देते हुए भास्कराचार्य ने बताया है—

प्रमाण और इच्छा ये दोनों समान जाति हैं तथा फल की अन्य जाति होती है।

प्रमाण : अन्य : : इच्छा : इष्टमान — इस क्रम से स्थापना करनी चाहिए।

अन्यफल और इच्छा को परस्पर गुणा कर प्रमाण से भाग देने पर लिंग्न 'इब्टमान' अर्थात् 'फल' होता है।

उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं—

8 पल का फल 60 कला हो तो 5 पल का फन कितना होगा? यहां पर पूर्वोक्त प्रकार से स्थापना करने पर स्थिति यह हुई—

शेष '४' को ६० से गुणा कर पुनः 'प्रमाण' का भाग दिया तो विकलात्मक फल प्राप्त हो गया—

४×६० = २४० ÷ द = ३० विकला कुल इष्ट फल ३७ कला ३० विकला हुआ । इसी तैराशिक पद्धति से भावसन्धि में विद्यमान ग्रह का फल प्रतिशतता के अनुसार निकाल लेना चाहिए।

# सन्धिगत ग्रह की निर्बलता:

ग्रहः स्वतुंगस्वसुहृद्भयातः प्रधानवीय्यैः सहितोऽपि षडि्भः। सन्धि गतः सन् फलदो नहीति सञ्चिन्त्य सूरिः प्रवदेदशायाम्।।४।।

ग्रह यदि अपनी उच्चराशि में स्थित हो या मित्र की राशि में स्थित हो तथा षड्बल से युक्त हो; लेकिन सन्धि में विद्यमान होने पर भावजनित फल देने में नितान्त अशक्त होता है।

ग्रह की इस चलित स्थिति के अनुसार ही विद्वान् ज्योतिषी ग्रह की दशा में उसके फलाफल की स्थिति कहे।

# ग्रहस्थितिवश भाव का परिपोष :

यद्भे सन्तस्तस्य पुष्टि विदध्युः पापा हानि वैपरीतं त्रिकेषु। रोगेऽरिघ्नाः शोभना रिःफमृत्योः सर्वे नेष्टा एवमन्ये वदन्ति।।५।।

जिस स्थान में शुभ ग्रह विद्यमान हों सामान्यतः उस भाव की वृद्धि करते हैं तथा पाप ग्रह भाव की हानि करते हैं।

इसके अपवाद स्वरूप पष्ठ अष्टम व द्वादश भाव में शुभग्रह हानिकारक तथा कूर ग्रह शुभफलदायक होते हैं।

मतान्तर से पष्ठ स्थान में शुभग्रह शत्नु नाशक होते हैं तथा अष्टम व द्वादश स्थान में सभी ग्रह अशुभ होते हैं। भावानुसार विशेषग्रहों से फलयोग:

स्युः सौख्यदा ज्ञगुरुभाः ऋमशोऽष्टरोगा-

न्त्यस्थाः शुंभास्त्रिकगताः स्वहितोच्चभस्थाः ।

सद्वीक्षिताः किमथ तद्गृहगास्तदीशा

मूढारिनीचविजिता यदि शोभनाः स्युः।।६।।

अष्टम स्थान में बुध, षष्ठ में गुरू और द्वादश में शुक्र हो तो शुभ फलदायक होते हैं।

षष्ठाष्टमद्वादश गत ग्रह यदि स्वराशि, मित्रराशि या उच्चराशि

में स्थित हों या शुभग्रहों की उन पर दृष्टि हो तो वे शुभ होते हैं।

इसी प्रकार पब्ठ, अब्टम तथा द्वादश भावों के अधिपित यदि अस्तंगत, नीचस्थ, शत्रुराशिगत निर्बल होते हैं अथवा शत्रुग्रहों से आकान्त होते हैं तथा इन्हीं स्थानों में स्थित हों तो शुभ फल देने वाले होते हैं।

षष्ठ अब्टम व द्वादश भाव का विशेष विचार:

ईम्मर्योरिवाऽरिभेरन्ध्रृमृत्य्वो रन्ध्रे चिन्त्यं व्यस्तमन्तये व्ययस्य। स्युर्योगा येऽशोभना जन्मकाले पुंसां याप्यास्ते शुभावेक्षिताश्चेत्।।७।।

षष्ठ स्थान से घाव व शत्नुका, अष्टम से दोष व मृत्युका तथा व्यय से खर्चका ज्ञान करना चाहिए।

जन्म समय में जो योग अशुभ वताए जा चुके हैं या आगे वताए जाएंगे उन सव योगों के योग कारक ग्रह यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो वे 'योगयाप्य' संज्ञा वाले होते हैं। आशय यह है कि वे जितना अधिक शुभदृष्ट होंगे, उतनी ही कमी उनके अशुभ फल में होती चली जाएगी। वे ग्रह कुछ कम मात्रा में अशुभ फल देंगे।

सपत्ननाथः परिपन्थिरोगान्भ्रंशं च दारिद्रयमुखं व्ययेशः।
भीति मृतिमृ त्युपतिर्विदध्याद्विशेषतोऽसन्युतिवीक्षणाद्यैः ॥५॥

शतु स्थान के स्वामी से शतुओं व रोगों का विचार होता है। द्वादशेश से मनुष्य की अवनित तथा दरिद्रता एवं अष्टमेश से मृत्यु व

मुत्यु के भय का विचार करना चाहिए।

(षष्ठ, अष्टम व द्वादश भावों को दुष्ट भाव कहा जाता है। इनके स्वामियों के परस्पर दृष्टि आदि सम्वन्धों का विचार करके शुभाशुभ फल का ज्ञान करना चाहिए। परस्पर सम्बन्ध होने से ये ग्रह विशेष अशुभ फलदायक हो जाते हैं।

व्ययेश व अष्टमेश का विशेष प्रभाव:

यन्निकेतनपतिव्ययोपगो

यन्निकेतनगतो

व्ययाधिपः ।

नाशनं

तदनुरूपवस्तुनो

यद्गृहे

विबलमृत्युपस्तथा ॥६॥

जिस स्थान का स्वामी व्यय भाव में जाकर स्थित हो तो उस भाव का प्रायः नाश करता है। इसी तरह व्ययेश जिस स्थान में जाकर स्थित हो तो भी उस भाव से सम्वन्धित वस्तु का नाश होता है।

अब्टमेश वलहीन होकर जिस स्थान में स्थित होगा, उस भाव

की हानि ही करेगा।

टिप्पणी—वारहवें भाव का नाम ज्यय या हानि भी है। यही कारण है कि हानिभाव का अधिपति जहां होगा, अपने स्वभावानुसार उस भाव के शुभ या अशुभ फल का नाश करेगा।

इसी तरह अष्टमेश भी हानिकारक होता है। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि व्ययेश यदि अशुभ भावों में होगायथा (षष्ठ-अष्टम या व्यय) तो वह कमशः रोग-शत्नु-मृत्यु तथा हानि की ही हानि करके शुभ फल दायक ही माना जाएगा।

अध्टमस्थ शनि व सप्तमस्थ शुक्र का विशेष फल:

इष्टप्रदो मन्दगतिम् तिस्थो-

ऽरिष्टप्रदा मन्मथगो मघाभुः।

प्रबन्धयातः पुरुहृतपूज्यः

पातालगः पर्वरिदेहजातः ॥१०॥

अष्टम स्थान में स्थित शनि शुभ फल देने वाला होता है। सप्तम स्थान में स्थित शुक्र तथा पंचम में गुरू एवं चतुर्थ में बुध प्रायः अशुभ फलदायक होता है।

टिप्पणी—शनि आठवें स्थान का नित्य कारक है तथा यह आयु का स्थान है, अतः सामान्यतः शनि को आयुष्यकारक कहा जाता है। शनि स्वभावतः कूर ग्रह है तथा अष्टम (दुष्टभाव) में कूर ग्रह की स्थित सामान्यता शुभ है। शनि की स्थित आयुष्यकारक होने के कारण विशेषतया इष्ट फल दायिनी होती है।

इसी प्रकार पंचमस्थ गुरू अशुभ फलदायक होता है। कारण यह है कि गुरू स्वभावतः जहां स्थित होता है उस भाव की हानि ही करता है। इसके विपरीत शनि स्वभावतः स्थान वृद्धिकारक है। यहां यह स्थिति विशेषतया ध्यातव्य है कि गुरू केन्द्र से वाहर स्थित हो तभी हानिकारक है तथा शनि केन्द्र में स्थित हो तभी लाभकारक होगा। विगरीत स्थिति में दोनों विपरीत फल ही देंगे। यही कारण है कि तिकोणगत (पंचमस्थ) गुरू हानिकारक होगा। इसी सिद्धान्त से शनि भी केन्द्र के वाहर अष्टमस्थ होकर मृत्यु की हानि करेगा। वैद्यनाथ ने यही कहा है—

'कामावितित्रव्दत्तराशियाताः सितेन्दु पुत्रामर वन्द्यमानाः। अरिष्टदास्तेऽखिलजातकेषु सदाष्टमस्थः शनिरिष्टदः स्यात्।।' इति

अन्य अरिष्ट योगः

पुण्ये पयीः पाथसि पक्षजन्मा
भुजे कुजः सन्तितिभे सुरेज्यः।
कामे भ आर्किनिधने च तस्या
श्रवं विदध्याज्जगुरेवमन्ये॥११॥

जन्म के समय नवम (पुण्यस्थान) में स्थित सूर्य, चतुर्थ में चन्द्रमा, तृतीय (भुज) स्थान में मंगल, पंचम स्थान में गुरू, सप्तम में शुक्र और अष्टम में शनि क्लेशकारक होते हैं। ऐसा अन्य आचार्यों का मत है।

टिप्पणी—शनि की पूर्वोक्त अष्टम स्थिति को छोड़कर, वैद्यनाथ का मतसंवाद यहां स्पष्ट है। मंत्रेश्वर ने भी इस स्थिति को दूसरों के नाम से ही उद्धृत किया है। अष्टमस्थ शनि यदि बलवान है तथा पापग्रहों से आकान्त नहीं है तो प्रायशः दीर्घायुकारक ही होता है, इस विषय में प्रायः आचार्यों का बहुमत है। हम भी इसे ठीक ही समझते हैं। इसके कई कारण हैं। प्रथम तो शनि ग्रहमण्डल में सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। अतः अल्पप्रकाश वाला कृष्ण वर्ण माना गया है तथा स्वभावतः धोरे-धोरे चलता है, अतः 'शनंश्चर' या 'मन्द' नाम सार्थक है। इसलिए यह जिस स्थान में स्थित होगा उस स्थान में स्थिरता पैदा करता है। आयुस्थान में मृत्यु की मन्दता (देर से आना) आयु की स्थिरता को करता है। यह वात पंचमस्थ शनि पर भी लागू होती है। जातकालंकार के अनुसार पंचमस्थ शनि कई पुत्रों को प्रदान करता है, लेकिन थोड़ा विजम्ब से। सन्तित प्राप्ति वहां स्वतः सिद्ध है।

यहां नवम में सूर्यं को क्लेशकारक बताया है जबिक उत्तरकाला-मृत के अनुसार यहां पर सूर्यं (यदि बलवान हो) निश्चित ही शुभकारक होता है। "'रविशनी धर्मस्थितौ जेऽष्टमे।'

चतुर्थस्थ चन्द्रमा की अशुभता का कारण यह हो सकता है कि चन्द्र जिस स्थान में स्थित हो उससे अष्टम स्थान की हानि करता है। चतुर्थस्थ होने पर अष्टम स्थान आयस्थान होता है। अतः निश्चित ही धनागम में वाधा पहुंचाएगा।

भावों के बाधक ग्रह:

चरस्थिरद्वन्द्वभतः ऋमेणा-याङ्कास्तगा वाथ तदीश्वरा ये। जातित्रिभागाधिपमान्दिभेशा वाधाकरास्ते विह्नगा अतीव।।१२।।

जन्म समय में चर राशि से ग्यारहवां भाव, स्थिर राशि से नवां भाव तथा द्विस्वभावराशि से सातवां भाव जिन ग्रहों से युक्त हों वे ग्रह, यदि वहां ग्रह न हो तो क्रमशः आयेश, भाग्येश तथा जायेश, यदि बाइसवें द्रेष्काण के स्वामी हों, अथवा मान्दि की राशि के स्वामी हों तो उन भावों के लिए विशेषतः वाधक होते हैं।

भावस्थ ग्रहों के कुछ अन्य योग:

रोगेभगोऽखिलविधुर्वनगस्त्रिकोणे गौरोऽसितः सहजगः सित उद्गमस्थः । लाभेऽखिलाः शुभकरा अनृजुद्युकृद्गाः स्वोच्चाश्रिता ददन्ति मिश्रफलं कुजाद्याः ।।१३।।

छठे स्थान में सूर्य, चतुर्थ स्थान में पूर्ण चन्द्रमा, विकोण स्थानों में वृहस्पति, तृतीय स्थान में शनि, लग्न में शुक्र तथा एकादश में सभी ग्रह शुभ फलदायक होते हैं। मंगल आदि पंचतारा ग्रह, अपनी राशि या अपने उच्च में स्थित होकर वकी हों तो मिश्रित फल देते हैं। अस्त होने पर भी मिश्रित फल ही समझना चाहिए।

तृतीयषष्ठैकादशस्य ग्रहों का अवस्था भेद में फल:

शोभनाः सहजशत्रुभवस्थाः शैशवे मनुभवाः सुखिनः स्युः। गिहता गगनगा यदि तत्र प्राणिनां सुखकरा वयसोऽन्त्ये।।१४॥

तीसरे, छठे तथा ग्यारहवें स्थानों में यदि शुभग्रह स्थित हों तो मन्ष्य को वचपन में सुख प्राप्त होता है।

इन स्थानों में पापग्रह स्थित हों तो मनुष्य बुढ़ापे में सुखी होता है।

### मतान्तर से फल:

बाल्ये सत्फलदाः शुभास्त्रिभवषद्संस्थाः खलास्तत्र चेद् वार्द्धवयेऽथखला मदार्थमितिगाः सौख्यप्रदाः शैशवे। सौम्यास्तत्र तदान्तिमेऽथमरणाभ्रान्त्यांगभाग्याम्बुगाः सत्कूराः क्रमशः शुभाशुभफलं दद्युर्वयस्सु त्रिषु ॥१५॥

तीसरे, छठे तथा ग्यारहवें स्थानों में यदि शुभ ग्रह हों तो वाल्या-वस्था में सुखी, पापग्रह हों तो वृद्धावस्था में सुखी होता है। यदि दृष्ट ग्रह दूसरे, पांचवें व सातवें स्थान में हों तो वाल्यकाल में सुखदायक होते हैं। यदि इन स्थानों में सीम्य ग्रह हों तो वृद्धावस्था में सुख देते हैं।

अन्य स्थानों में (लग्न, चतुर्थ, अष्टम, नवम, दशम तथा द्वादश) यदि शुभ ग्रह होंगे तो सदा तीनों अवस्थाओं में सुखकारी होंगे तथा कूर ग्रह होंगे तो सदा कष्टकारी होंगे।

### भावेशभेद से फल भेद :

स्वान्त्येशी फलदायकौ प्रभवतोऽन्येषामनन्तौकसां सम्बन्धेन ततो मृतित्र्यरिभवाधीशा अशस्ताः समे । खेटाः कण्टकवेश्मनां परिवृद्धाः सौम्या न शस्ताः खलाः शस्ताः सत्फलदा भवन्ति निखिलाः खेटास्त्रिकोणाधिपाः ॥१६॥

द्वितीयेश व द्वादशेश अन्य ग्रहों की संगति के अनुसार शुभाशुभ फल देते हैं।

तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश व एकादशेश सदा पापफल देने वाले होते हैं।

केन्द्र स्थानों के स्वामी यदि शुभग्रह हों तो भी शुभ फल नहीं देंगे। इन स्थानों के स्वामी यदि पाप ग्रह होंगे तो शुभ फल देने वाले होंगे। पांचवें व नवें स्थानाधिपति तो चाहे शुभ हों या कूर तथापि शुभ फल ही प्रदान करेंगे।

दिप्पणी—ठीक यही बात महर्षि पराशर ने भी कही है। दितीयेश व ब्ययेश के विषय में यह ध्यान देने योग्य बात है कि वे स्वभावानुसार फल न देकर, जिन ग्रहों के साथ स्थित होंगे तदनुसार ही फल देंगे। यदि पापसंग हैं तो पाप फल तथा शुभसंग हैं तो शुभ फलप्रद होंगे—

लग्नाव् व्ययद्वितीयेशौ परेषां साहचर्यतः। स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ ॥ पराशर

### अब्टमेश की विशेष स्थित :

मृतीशश्चेत्स्वयं लग्नेट् स एव शुभक्रद्भवेत्। निमीलनेशतादोषः स्यान्नाहिमहिमोस्रयोः॥१७॥

# न मारकेशत्वदोषः स्यात्तयोराह पराशरः। स्थितरपेक्षया दृष्टिवहंगानां बलीयसी।।१८।।

यदि अष्टमेश स्वयं लग्नेश भी हो तो उसका अष्टमेशत्व के कारण अशुभत्व नहीं रहता। अर्थात् वह शुभ फल देने वाला होता है।

सूर्य व चन्द्रमा एक-एक राशि के स्वामी हैं, अतः इनके सम्बन्ध में यह स्थिति सम्भव नहीं है। अतः आचार्यों ने इन्हें अष्टमेश होने पर भी 'पापदोष' से मुक्त रखा है। अर्थात् ये शुभ ही होते हैं।

ये सूर्य व चन्द्र दोनों ग्रह मारकेशत्व के प्रभाव से भी मुक्त होते हैं। यदिये द्वितीयेश या सप्तमेश भी हों तो भी मारकेश नहीं होते हैं,

ऐसा महर्षिपराशर का मत है।

सामान्यतः जहां पर ग्रह स्थित है, उस स्थान की अपेक्षा जिस स्थान पर उसकी दृष्टि है वहां वह अपना विशेष शुभाशुभ फल यथा-वसर देता है। आशय यह है कि स्थिति की अपेक्षा दृष्टि अधि ह वलवती होती है।

टिप्पणी—ये सभी सिद्धान्त महर्षि पराशर द्वारा समर्थित हैं— उन्होंने कहा है—"न रन्ध्रेशत्वदोषस्तु सूर्याचन्द्रमसोर्भवेत्।" लग्नेश व अष्टमेश की एकता के विषय में वे कहते हैं— "स एव शुभसन्धाता लग्नाधीशोऽपिचेत्स्वयम्।" इति

### केन्द्राधिपत्य व मारकेशत्व की उत्तरोत्तर बलवता :

बली क्रमात्कण्टकपत्वदोषो ग्लौसौम्यशुक्रेन्द्रपुरोहितानाम्। काव्येज्ययोः स्वास्तपतित्वदोषो बलो तयोर्मारकभस्थितिश्च॥१६॥

शुभग्रह यदि केन्द्र स्थानों के अधिपति हों तो प्रायः शुभ फल-दायक नहीं होते, लेकिन इनमें भी चन्द्र, बुध, शुक्र व गुरु का उत्तरोत्तर केन्द्राधिपत्य अधिक अशुभ हो जाता है।

इसी तरह शुक्र व गुरु का मारकेशत्व दोष भी उत्तरोत्तर बलवान हो जाता है। यदि ये मारक स्थान में स्थित हों तो विशेष वली हो जाते हैं। टिप्पणी—आशय यह है कि केन्द्राधिप चन्द्र से केन्द्राधिप बुध अधिक अशुभ फलदायक है। इसी क्रम से शुक्र व गुरु यदि केन्द्राधिप हैं तो अधिक दुष्ट होते जाते हैं।

मारक स्थान अर्थात् दूसरे व सातवें स्थान में शुक्र व गुरु शुभ फलदायक नहीं होते, क्रमशः अधिक बली मारक हो जाते हैं। महिंप पराशर ने भी ऐक्षा ही कहा है।

भाव-ग्रह-युति की विफलता:

यदि हरिः सहरिगिरि गोभवो वनगृहे विबुधो भृगुजो भये। मनसिजे मृदुगो धिषणाभिधो धियि भवन्ति तनोविफला अमी।।२०॥

सूर्य व चन्द्रमा यदि साथ-साथ हों तो फलदायक नहीं होते हैं। इसी तरह दूसरे स्थान में मंगल, चौथे स्थान में बुध, छठे स्थान में शुक्र, सातवें में शनि और पांचवें स्थान में गुरु निष्फल होते हैं। अर्थात् सत्फल देने की शवित से रहित होते हैं।

टिप्पणी—वैद्यनाथ ने भी ऐसा ही कहा है। इसके पीछे सम्भवतः यह रहस्य है कि जो ग्रह जिस भाव का कारक हो, उससे व्ययस्थान (वारहवें स्थान) में यदि स्थित होगा तो निश्चय ही उस स्थान की हानि करेगा। शनि आयुस्थान का कारक है। अतः उससे वारहवें स्थान अर्थात् सातवें में स्थित होने पर आयु की हानि करने के कारण विफल होगा।

इसी प्रकार स्त्रीकारक शुक्र स्त्री भाव से द्वादश अर्थात् पष्ठ स्थान में स्थित होने पर वृथा है। तृतीय का कारक मंगल दूसरे स्थान में अशुभ है।

उच्च नीच ग्रहों की सम्बन्ध भेद से निष्फलता :

सत्फलोऽपि खग उग्रवीक्षितो-ऽसत्फलोऽपि सुक्रतेक्षितः किमु।

सुस्थलस्थितखगः खलेक्षितो-

**ऽसुस्थलस्थखचरः शुभेक्षितः ॥२१॥** 

निष्फलौ रिपुभगोऽरिवीक्षितो-ऽस्तंगतोऽधरभगोऽफलस्ततः

चेन्नभोग इतरत्र संस्थितो मध्यमः फल उदीरितस्तदा ॥२२॥

अपनी उच्च राशि में स्थित ग्रह यदि पाप ग्रहों से दृष्ट होगा तो अशुभ फलदायक होगा।

यदि नी चस्थ अथवा दुष्ट भावस्थ ग्रह गुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो निष्फल अर्थात् शुभाशुभ दोष रहित हो जाएगा।

इसी तरह शुभ भावों (तृतीय, पष्ठ, अष्टम, द्वादश को छोड़कर) में गया हुआ ग्रह यदि पाप ग्रहों से देखा जाता हो तथा अशुभ भावों में स्थित ग्रह शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो निष्फल होगा।

निसर्ग शत् की राशि में स्थित, निसर्ग शत्रु से दृष्ट, अस्तंगत या नीच राशिस्थ ग्रह निष्फल होता है।

यदि उपर्युवत परिस्थितियों के विपरीत श्थिति हो तो ग्रह का फल आचार्यों ने मध्यम बताया है।

स्वीयतुंगसिखसद्मसंस्थितः

पामरोऽपि यदि संकलं ब्रजेत्। क्रूरतां वजतु शोभनोऽप्यरि-मूढनीचनिलयस्थितो यदि॥२३॥

यदि पापी ग्रह अपनी राशि, अपने उच्च या मित्र की राशि में स्थित हों तो वे भी शुभ फलदायक हो जाते हैं।

इसी प्रकार सौम्य ग्रह यदि शातु स्थान, नीच स्थानगत या शातु दृष्ट होंगे तो अशुभ फल देंगे। आशय यह है कि उपर्युक्त स्थिति में वे अपने स्वभाव के विभरीत फल प्रदान करेंगे।

# पूर्वोक्त नियमों का प्रयोग स्थान :

फलं स्हृत्समारातिस्वोच्चस्वक्षांदिगामिनाम्। खगानां लग्नदेहादिभावैश्चित्स्यं न पर्वरेः॥२४॥

मित्रराशि, स्वराशि, समराशि, शत्नुराशि, उच्चनीचादिगत ग्रहों के फलाफल के सम्बन्ध में जो कहा गया है वह लग्न कुण्डली में विचारित होना चाहिए। एतदनुसार चन्द्र कुण्डली में ग्रहस्थिति का विचार नहीं करना चाहिए।

टिप्पणी—आशय यह है कि पहले ग्रह तथा भाव के सम्बन्ध से फलादेश के जो नियम बताए गए हैं, वे केवल लग्न कुण्डली पर ही लागू होते हैं, जैसा कि श्री वराह ने कहा है—

"सुहृदरिपरकीयस्वर्क्षतुंगस्थितानां फलमनुपरिचिन्त्यं लग्नदेहादिभावैः ॥" इति

दो स्थानों के अधिपति का प्रधान-गौण स्थान :

द्विस्थानेशत्वमस्ति त्रिकोणजं प्रमुखं स्वभे। दलं यत्पूर्वमुभयोस्तदृशादावनेहसि ॥२४॥ पराद्धे प्रवदेत्पश्चाद्भावं युग्मगृहे सति। युग्मजं फलमोजोत्थमोजभस्थे परे जगु ॥२६॥

जो ग्रह दो स्थानों का अधिपित हो तो जहां उसकी मूलित्रकोण-राशि हो, उस भाव का वह मुख्यतः फलकारक होता है। जहां उसकी स्वराशि (दूसरी) हो, वहां उसका आधा फल समझना चाहिए।

मूल तिकोण राशि का फल दशा के शुरू में तथा स्वराशिजनित फल दशा के उत्तराई में मिलेगा।

यदि ग्रह समराशि में स्थित हो तो अपनी समराशि का फल अपनी दशा के पूर्वार्द्ध में तथा विषम राशि में होने पर विषमराशि-जनित फल दशा के उत्तरार्द्ध में फलित होता है। ऐसा अन्य आचार्यों का मत है।

त्रिक स्थानगत द्वितीय राशि की निष्फलता:

दुःस्थानेशश्चेत्तदन्यस्वभस्थः

स्वक्षेत्रोत्थं यत्फलं तद्विधत्ते नान्यद् धीस्थे सैणकोणे तनूज-सिद्धिः षष्ठेशत्वदोषो न तस्य ॥२७॥

जो ग्रह दो राशियों का आधिपत्य रखते हैं यदि वे पांचवें, ग्यारहवें व सातवें भावों में अपनी ही राशि में स्थित हों तो जहां स्थित हैं, उसी भाव का फल देंगे। आगामी दुष्ट भावों के आधिपत्य का दोष उन्हें नहीं लगेगा।

टिप्पणी—उदाहरण से विषय को स्पष्ट करते हैं—यदि पंचम स्थान में मकर राशि में शनि विद्यमान हो तो वह अपने अधिष्ठित भाव का पुतादि से सम्बन्धित फल ही प्रदान करेगा, छठे स्थान से सम्बन्धित फल वह नहीं देगा।

### पाश्ववतीं भावों का मध्यवर्ती भाव पर प्रभाव :

पार्श्वद्वये यस्य गृहस्य शोभने तत्सत्फलं सत्यशुभेऽशुभं फलम्। नीचस्थयुक् तुंगगतोऽथनीचग-स्तुंगस्थयुङ् मध्यफलं तयोर्भवेत्।।२८।।

जिस स्थान के अगले व पिछले भावों में शुम ग्रह विद्यमान हों उस स्थान का फल शुभ होता है। यदि पार्श्ववर्ती इन भावों में अशुभ ग्रह हों तो उस स्थान से सम्बन्धित अशुभ फल होता है।

इसी तरह उच्चस्थ ग्रह की नीचस्थ ग्रह से अथवा नीचस्थ की उच्चस्थ से युति हो जाय तो उन दोनों ग्रहों का फल मध्यम हो जाता है।

# पूर्ण फल देने वाले ग्रह की पहचान:

यो धीमता पूर्णदृशेक्षितोऽथवा मूलत्रिकोणस्वभतुंगराशिगः। नानिष्टदो यो विहगोंऽशषट्कगो भान्वंशतः पूर्णफलं स यच्छति।।२९।।

जिस ग्रह पर बृहस्पित की पूर्ण दृष्टि हो अथवा जो अपनी मूल-विकोण राशि, अपनी राशि या अपने उच्च में हो वह कहीं भी स्थित होने पर सदा शुभफल ही देता है।

जो ग्रह राशि के १२ से १८ अंशों तक हो वह उस राशि का शुभाशभ फल पूर्ण प्रदान करता है। कुण्डली के पूर्वार्ध-परार्धगत ग्रहों का फल:

पूर्वार्द्धवट्कोपगताः पुरस्य प्रत्यक्षमाकाशचरा दिशन्ति । स्वीयं फलं ते यदि ये विहंगाः परार्द्धयाताः स्वफलं परोक्षम् ॥३०॥

लग्न के पूर्वार्ध में जो ग्रह स्थित हों वे अपना फल प्रत्यक्ष रूप से अर्थात् शीघ्र प्रदान करते हैं। इसके विपरीत लग्न के परार्ध में विद्यमान ग्रह अपना फल अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया करते हैं।

टिप्पणी—दशम भाव के भोग्यांश से चतुर्थ भाव के भुक्तांश तक का भाग पूर्वार्ध कहलाता है तथा चतुर्थ के भोग्यांश से दशम के भुक्तांश तक का भाग परार्ध कहा जाता है।

वक्री ग्रह का फल कथन:

महाबली सत्खचरोऽनृजूच्चगो-ऽत्युग्रोऽनृजुः ऋरखगोऽथसद्ग्रहः। शीघ्रो बलिष्ठः खल ऊर्जवर्जितो मिश्रं फलं यच्छति बोधनोऽनिशम्।।३१॥

यदि सौम्य ग्रह उच्च राशि में स्थित होकर वक्षगति वाला हो तो अधिक सौम्य तथा महावली हो जाता है। इसके विपरीत कूर ग्रह यदि वक्षी हो तो महाकूर हो जाता है।

सौम्य ग्रह यदि शीघ्र गति वाला हो तो महाबली तथा पापी ग्रह

शीद्यगामी होने पर निर्वल माना जाता है।

बुध ग्रह सभी स्थितियों में मिश्रित फल ही प्रदान करता है।

टिप्पणी—वकी ग्रह प्रायः अपने स्वभावज फल से दूना फल, उच्चस्थ होने पर तिगुना तथा शीघ्र होने पर स्वामाविक फल प्रदान करता है। नीचस्थ ग्रह आधा फल प्रदान करता है। ऐसा भी कहा गया है; लेकिन ये सिद्धान्त उत्तरकाल। मृत के अनुभवसिद्ध विपरीत राजयोग नियम के सर्वथा प्रतिकूल हैं।

हमारा अनुभव भी है कि उच्चस्थ ग्रह सदा अच्छा फल ही नहीं देता है। यदि वह वको या पापी ग्रहों से घिरा होता है तो अवश्य ही उसका फल विपरोत हो जाता है। इसी तरह नीच ग्रह वकी होने पर उच्च का सा फल देता है। कहा गया है—

> ···तुंगभे वक्री नीचबलः स्वनीचभवने वक्री बलं तुंगजम् ···। उत्तरकालामृत

# असमर्थ ग्रह का लक्षण :

ये खेचरा निम्नगता विरूक्षाः

कूरैरुपेता अणवोऽस्तयाताः।
वीय्योज्ञिता वैरिपराज्ञिताः स्युर्न ते समर्था निजकम्मंकर्तुम्॥३२॥

जो ग्रह अपनी नीच राशि में हों, रूक्षकान्ति, पाप ग्रहों से युक्त, कमजोर, अस्तंगत, पड्वल से रहित और शत्रुग्रहों से पराजित हों वे कैसा भी शुभाशुभ फल देने में असमर्थ होते हैं।

### विनष्ट ग्रह का लक्षण:

त्रूराकान्तो व्यंशुतां वा प्रपन्नः सक्रूरो वा क्रूरदृष्टो विनष्टः। यः खेटोऽसत्खौकसा जीयमानः क्रूराकान्तो राहुपाइर्वे यथार्कः॥३३॥

भास्वद्राशौ यः प्रविष्टः प्रविष्टु-कामः किंवा व्यंशुकः सोऽभ्रचारी। तुल्ये भागे ऋ्रयुवतो नभोगो यः ऋ्रेणालोकितः पूर्णदृष्ट्या॥३४॥

जो ग्रह कूर ग्रहों से आकान्त, राशि के ३०वें अंश में हो, कूर ग्रह से युक्त हो, कूर ग्रहों से दृष्ट हो वह 'विनष्ट' ग्रह होता है।

पाप ग्रहों से पराजित ग्रह कर्राकान्त होता है। सूर्थ के अत्यन्त समीप प्रविष्ट हुआ ग्रह 'रश्मिरहित' कहलाता है। पाप ग्रह से युक्त होकर जब एक ही नवांश में हो तो 'कूर युक्त' होता है। पाप ग्रह को पूर्ण दृष्टि होने पर ग्रह 'कूर दृष्ट' होता है।

टिप्पणी—रिश्म का अर्थ अंश भी है। अतः अंश रहित ग्रह भी 'विरिश्मक' हो सकता है। भुवनदीपक आदि ग्रन्थों में सूर्य की राणि व अंशों के समान राक्ष्यंश वाला या अत्यन्त निष्ठवर्ती अंशों वाला ग्रह रिश्मरहित होता है।

"प्रविविक्षुः प्रविष्टो वा सूर्यराशौ विरिष्टिमकः।"—भुवनदीपक कूराकान्त से तात्पर्य है निसर्ग शत्नु ग्रहों से पराजित होना, जैसे—राहु के अत्यन्त निकटवर्ती अंशों में विद्यमान सूर्य।

> "ऋरेण जीयमानो यः राहुपार्श्वे यथा रविः। ऋराऋान्तः स विज्ञेयः कूरयुक्तः सभेऽंशके ॥" भुवन दीपक

यह 'प्रणवाख्या' हिन्दी व्याख्या में भावग्रह प्रकरण समाप्त हुआ।

## बली ग्रह के लक्षण:

स्वोच्चस्थः स्वभगः स्वमित्रगृहगो मूलित्रकोणोपगस्तर्भागोगगतोदिताधिहितभद्रेष्काणपूर्वोपगः ।
सेन्द्रिमित्रगणेक्षितश्चिवजयी सौम्याङ्गतो गिहतैनोंदृष्टः सहितः सुगेहदयितः सन्मध्ययातो युवा ॥१॥
सत्सम्बन्धी तुंगगेहाभिलाष्या
रोही जाप्रत्सद्गणस्थोऽधिकांशुः ।
सुस्थानेशैः सिद्भराटोक्षितः षड्रूपानल्पोजा उताभानुमद्गः ॥२॥
वर्गोत्तमांशोपगतश्च पारिजातादिदिग्वगंयुतोऽनृजुः सन् ।
सत्षिट्भागोपगतः खगो यो
वली सिनद्राशयनोऽप्यसन्सन् ॥३॥

जो ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो, स्वराशि में हो, मित्र ग्रह की राशि में हो, मूलितकोण में हो अथवा अपने ग्रह, उच्च, मित्रग्रह या मूलितकोण नवांश में स्थित हो तथा उदित हो, अधिमित्र की राशि या द्रेष्काण में स्थित हो, चन्द्र के साथ हो, मित्रग्रहों से दृष्ट हो, विजयी हो, उत्तर दिशा में स्थित हो, पापी ग्रहों से युक्त, दृष्ट, शुभ स्थानों (पष्ठ, अष्टम, द्वादश को छोड़ कर) का स्वामी हो, शुभ ग्रहों के मध्य में हो, युवावस्था वाला हो—

शुभ ग्रहों से सम्बन्ध रखता हो, उच्चाभिलाषी आरोही, जाग्रत, शुभ वर्ग में स्थित, अधिक रिमयों वाला, शुभ स्थानों के पतियों से युत व दुष्ट, छः अंशों से अधिक वल वाला, सूर्य से दूर स्थित।

वर्गोत्तमांश या पारिजातादि वर्ग में स्थित, शुभ, वकी, अच्छे षष्ट्यंश में स्थित ग्रह बली होता है। पापी ग्रह शयन या निद्रा अवस्थाओं में भी शुभ होता है।

टिप्पणी—ग्रह के उपर्युवत गुणों का क्रमशः स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ग्रहों की उच्च-नीच राशियां, राशियों का आधिपत्य, मित्रादि ग्रहों का विवेक, मूलतिकोण आदि विषय परिभाषा प्रकरण में पीछे वताए जा चुके हैं। शेष विषय यहां विवेचित किया जा रहा है—

- (i) उदित—सामान्यत. ग्रह जब सूर्य के प्रकाश में छिप जाता है तो अस्त माना जाता है। राशिचार से ऐसी सम्भावना होती है। जो सूर्य से दूर है, जो अस्त नहीं है वह 'उदित' है। लेकिन उदित ग्रहों का लक्षण आकर ग्रन्थों में विस्तारशः भी वताया गया है। जब ग्रह सूर्य के निकट (राशि के निकट) गया हो तो ग्रह के कालांशों का ज्ञान कर लेना चाहिए। यदि सूर्य और अभीष्ट ग्रह के अन्तरांशों का मान कालांश से कम हो तो ग्रह 'अस्त' है तथा अधिक हो तो 'उदित' समझना चाहिए। ग्रहों के कानांश इस प्रकार हैं—चन्द्र-१२, मंगल-१७, बुध-१३, गुरु-११, शुक्र-६, शनि-१५। शुक्र व बुध यदि मार्गी हों तो इनके कालांशों में एक जोड़कर प्रयोग करना चाहिए।
- (ii) अधिमित्रादि—पंचधा मैत्री चक से ज्ञात किया जा सकता है।

तात्कालिक मित्र + निसर्ग मित्र = अधिमित्र तात्कालिक शत्रु + निसर्ग शत्रु = अधिशत्रु तात्कालिक मित्र + निसर्ग सम = मित्र तात्कालिक शत्रु + निसर्ग सम = शत्रु सम + सम = सम

(iii) विजयी—सूर्य व चन्द के अतिरिक्त शेष भौमादि पांच ग्रह 'पंचताराग्रह' कहलाते हैं। जब ग्रह सूर्य के साथ होता है तो वह 'अस्त' होता है। जब चन्द्र के साथ होता है तो उसकी स्थिति को 'समागम' कहते हैं। सूर्य सिद्धान्त में कहा गया है—

"ताराग्रहाणामन्योन्यं स्यातां युद्धसमागमौ। समागमः शशांकेन, सूर्येणास्तमनं सह।।" इन भौमादि ग्रहों का परस्पर युद्ध व समागम होता है। इस युद्ध के चार प्रकार होते हैं—भेद, उल्लेख, अंशुविमर्दन व अपसब्य। इनके लक्षण सूर्य सिद्धान्त में बताए गए हैं, इन सबको जानना यहां निरुपयोगी है, तथापि विजयी ग्रह का लक्षण है कि उत्तर दिशा में स्थित हो तथा विपुल किरणों वाला हो तथा स्निग्ध हो। शुक्र दक्षिण दिशा में स्थित होकर विजयी होता है। जैसाकि पुलिशाचार्य का कथन है—

"सर्वे जियनः उत्तरदिवस्था दक्षिणदिवस्थो जयी शुक्रः।" इति

- (iv) सन्मध्ययात जो ग्रह अपने दोनों ओर द्वितीय और द्वादश भावों में शुभ ग्रहों से युक्त हो वह ग्रह अधिक वली होता है। ग्रन्थकार ने तीसरे प्रकरण (श्लोक २८) में यह वताया है।
- (v) युवा—राशि के १२ अंश से १८ अंशों तक ग्रह 'युवा' होता है। ग्रहों की वाल, कुमार, युवा और वृद्ध और मृत ये पांच अवस्थाएं ६-६ अंशों की क्रमशः होती हैं।
- (vi) सम्बन्ध—ग्रहों के परस्पर क्षेत्रादि चार सम्बन्ध पीछे प्रकरण १ श्लोक २४ में वताए जा चुके हैं।
- (vii) उच्चाभिलाषी—क्रमशः सूर्यादि सातों ग्रह मीन, मेष, धनु, सिंह, मिथुन, कुम्भ व कन्या में उच्चाभिलाषी होते हैं। आशय यह है कि अपनी उच्च राशि की पहली राशि के जितने अधिक अंश गए होंगे उतना ही अधिक उच्चाभिलाषी ग्रह माना जाएगा। उच्चाभिलाषी ग्रह योगों से भी राजयोग होता है—

"यज्जन्मन्युच्चाभिलाषिग्रहयोगाः पतन्ति चेत्। स नरो भूपपूज्यः स्याद् वंशे च नृपतिर्भवेत्।।"

- (viii) आरोही उच्दारोही, भावारोही, राश्यारोही नाम से इसके भेद बताए गए हैं। जब ग्रह अपनी नीच राशि से निकलकर अगली राशि में आया हो तो 'उच्चारोही' होता है। भावसन्धि से निकला ग्रह भावारोही तथा राशि में प्रविष्ट ग्रह राश्यारोही होता है। इनमें पहले दो भेद ही विशेष महत्त्व रखते हैं।
- (ix) जाग्रत—देखें प्रथम प्रकरण का २२वां इलोक टिप्पणी। अंग मेद से जाग्रत, स्वप्त व सुगुष्ति अवस्थाओं के ज्ञान के अतिरिक्त विद्वानों ने प्रकारान्तर से भी इन्हें माना है—स्वनवांश या स्वोच्च नवांश में ग्रह हो तो 'जाग्रत', मित्र के नवांश में 'स्वप्न' तथा नीच या शत्रु के नवांश में 'सुषुप्त' होता है।

# "उच्चांशं स्वनवांशं च जागरूकं वदन्ति हि । सुहन्नवांशकं स्वप्नं सुप्तं नीचारिभांशकम् ।" इति

(x) रश्मि—अधिक रिश्मयों वाला ग्रह बलवान् होता है। ये रिश्मयां उच्चादि स्थिति के अनुसार अलग-अलग होती हैं। ग्रहों की रिश्मयां इस प्रकार हैं—

उच्चगत ग्रह की रिश्मयां तीन गुनी, मूलितकोण में दुगुनी, स्वगृह में तीन से गुणा कर दो का भाग देने से आयी लिब्ध के तुल्य होती हैं।

अधिमित्न के गृह में होने पर रिष्म संख्या को चार से गुणा कर दो का भाग देना चाहिए।

मित्र की राशि में छः से गुणा कर पांच का भाग देना चाहिए। शत्रुग्रह में दो से गुणा कर चार का भाग तथा अतिशत्रु की राशि में दो से गुणा कर पांच का भाग देना चाहिए।

(xi) अभानुमद्गः — असूर्यंग ग्रह वलवान होता है तथा अपना पूरा फल देने में समर्थ होता है। इसका आशय यह है कि जो ग्रह सूर्य के पीछे हों वे 'भानुमद्ग' हैं तथा जो सूर्य के पीछे नहीं हैं वे हुए 'अभानुमद्ग' अर्थात् 'असूर्यग'। सूर्य से जो ग्रह अधिक दूर होगा वह अपना शुभाशुभ फल करने में अधिक समर्थ होगा। इस विशेषता का उल्लेख महाकवि कालिदास ने रचुवंश में रघु के जन्म के सम्बन्ध में भी किया है कि उसकी कुण्डली में पांच ग्रह उच्च राशि में स्थित थे तथा वे 'असूर्यग' थे —

''ग्रहैस्ततः पंचिभिरुच्चसंश्रयै-रसूर्यगैः सूचितभाग्यसपंदम् ॥''

- (xii) वर्गोत्तम नवांश—चरराशियों (मेष, कर्क, तुला, मकर) में पहला नवांश, स्थिर राशियों (वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ) में पांचवां नवांश तथा द्विस्वभाव राशियों में नौवां नवांश 'वर्गोत्तम' होता है। इसमें जन्म लेना अत्यन्त भाग्यशालिता का सूचक है। श्री वराह ने कहा है—शुभं वर्गोत्तमे जन्म इति
  - (xiii) पारिजातादि वर्ग-होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश आदि दसों

वर्गों में जो ग्रह अपने उच्चवर्ग, मूलिकोणवर्ग, अतिमित्रवर्ग, स्ववर्ग या वर्गोत्तम में हो तो उसको अलग लिख लेना चाहिए। इसी तरह की स्थिति यदि दो वर्गों में हो तो पारिजात, तीनों में होने पर उत्तम, चार में होने पर गोपुर, पांच में सिहासन, छः से पारावत, सात से देवलोक, आठ से ब्रह्मलोक, नौ से ऐरावत तथा दस से 'श्रीधाम' होता है।

(xiv) शुभ षष्ट्यंश—सप्तांश, नवांश, विशांश की तरह ही षष्ट्यंश होता है। एक राशि के ६० षष्ट्यंश अर्थात् ३० कला का १ षष्ट्यंश होता है। इसे जानने के लिए स्पष्ट ग्रह की राशि संख्या को छोड़ कर शेष की कला बनाकर उसमें ३० का भाग देना चाहिए। लिध्ध में एक जोड़ कर जो संख्या आए, वही षष्ट्यंश है। प्रत्येक षष्ट्यंश का एक देवतांश होता है जो सम व विषम राशियों का अलग होता है। उनमें देव, कुवेर आदि देवतांश शुभ होते हैं।

यदि ग्रह शुभ षष्ठ्यंश में स्थित हो तो बलवान होता है। देवतांशों के नाम इस प्रकार हैं।

विषम राशि देवतांश—घोर, राक्षस, देव, कुवेर, यक्ष, किन्नर, भ्रब्ट, कुलघ्न, गरल, अग्नि, माया, प्रेतपुरीष, अपाम्पति, देवगणेश, काल, अहिभाग, अमृत, चन्द्र, मृदंश, कोमल, हेरम्ब, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देव, अद्रि, किलनाश, क्षितीश्वर, कमलाकर, मान्दी, मृत्युकर, काल, दावाग्नि, घोर, यम, कण्टक, सुधा, अमृत, पूर्णचन्द्र, विष प्रदग्ध, कुलनाश, वंशक्षय, पातक, काल, सौम्य, मृदु, शीतल, दंष्ट्राकराल, इन्दुमुख, प्रवीण, कालाग्नि, दण्डायुध, निर्मल, शुभाकर, ऋर, अतिशीतल, सुधा, पयोधि, भ्रमण और इन्दुरेखा। ये देवतांश कमशः वताए गए हैं।

समराशियों के लिए इन्दुरेखा भ्रमण आदि से विपरीत गणना द्वारा पहले, दूसरे आदि षष्ठ्यंश के देवतांश जानने चाहिएं।

(xv) शयनावस्था—ये अवस्थाएं पूर्वोक्त जाग्रत, स्वण, सुष्पित अवस्थाओं से पृथक् हैं तथा इनकी संख्या १२ है—

शयन, उपवेशन, नेव्रपाणि, प्रकाशन, गमन, आगमन, आस्था, आगम, भोजन, नृत्यलिप्सा, कौतुक तथा निद्रा।

इसे जानने के लिए सूर्यादि ग्रह जिस नक्षत्र में हों, उस नक्षत्र की संख्या अश्विनी, भरणी आदि ऋम से जान लें। इस संख्या को सूर्य चन्द्रादि कम से ग्रहों की कमसंख्या से गुणा करें। तब ग्रह के स्पष्ट गतांशों से इस संख्या को गुणा करें तथा इसे एक तरफ स्थापित कर लें।

अव जन्मेष्ट घड़ी, जन्म नक्षत्र संख्या तथा जन्म लग्न संख्या का योग करके योगफल को पूर्वोक्त संख्या में जोड़ें। इस योगफल में १२ से भाग देने पर जो संख्या शेष वचे वही कमशः उस ग्रह की शयनादि अवस्था होगी।

ग्रहों के बल का परिमाण:

पूर्णं शुभं तंगगृहेंऽिघ्यहीनं कोणे स्वभेऽद्धं सिखभेंऽिघ्यतुत्यम्। फलं गजांशप्रमितं समक्षें मूढेऽिरभे निम्नगृहे शुभं खम्।।४॥

उच्च राशि में स्थित ग्रह पूर्ण फल प्रदान करता है। मूलितकोण में ७५% शुभ फल करता है। अपनी राशि में ५०%, मित्र की राशि में २५% शुभ फल प्रदान करता है। सम ग्रह की राशि में १२.५%, अस्त, शत्रु राशि में स्थित, नीच राशि में स्थित ग्रह शून्य फल (शुभ) कारक होता है।

स्थानादि बलों में पूर्ण बल का मान:

षद्कं च सार्द्धं वलमार्य्यहेल्योः षद्कं विधोः सप्तकमिन्दुसूनोः । बलं मरुदूपमितिः कुजाक्योः स्यात्पञ्चरूपं सदलं सितस्य ॥४॥

सूर्य और गुरु का वल ६ ई अंश, चन्द्रमा का ६ अंश, बुध का ७, मंगल व शनि का ५ तथा शुक्र का ५ ई अंश बल होता है। स्थानादि पड्वलों में पूर्वोवत मान से अधिक वल होने पर ग्रह को पूर्णवली माना जाएगा। (सामान्यतः ६ अंश से अधिक वल वाले ग्रह को पूर्णवली माना जाता है।)

जन्म कुण्डली व चन्द्र कुण्डली का फल निर्णय : होराब्जयोर्भावतदीयनायक-तत्कारकैस्तद्युतवीक्षकग्रहैः ।

### तदीयवर्गैरिप भावसम्भव-फलानि सर्वाणि विचिन्तयेद्बुधः ॥६॥

जन्म लग्न या चन्द्र लग्न दोनों में से जो अधिक वली हो उसी से तन्वादि द्वादश भावों के कारक, भावेश, भाव, स्थितग्रह और दृष्टि-कारक ग्रहों से भाव विशेष के फल का ज्ञान करना चाहिए। फलादेश के समय उपर्युक्त ग्रहों के सप्तवर्गों का भी निरूपण कर लेना चाहिए। ऐसा विद्वानों ने कहा है।

टिप्पणी — उपर्युक्त कथन की पुष्टि 'जातकादेश मार्ग' नामक

ग्रन्थ के कथन से हो जाती है-

"सर्वत्रभावग्रह तत्पतिकारकाख्यैस्तद्युक्तवीक्षकखगैरपि तद्गणैश्च। चिन्त्यानि भावजफलान्यखिलानि युक्त्या, नृणां विलग्नभवनादथवा-

शशांकात्।।" इति

भाव, भावेश, कारक, युक्त व दृष्टि कारक ग्रहों और उनके वल से चन्द्र या लग्न कुण्डली द्वारा भावजनित फल का निर्देश करना चाहिए।

शुभाशुभ ग्रहों का फलकर्तृत्व

सन्त्युत्तमा भावफलानि कुर्य्यु-रन्यानि हन्युविपरीतमन्ये एकग्रहासच्छुभकारकत्वे प्राप्ते बलोप्रेयफलोऽन्यथाऽन्यः ॥७॥

शुभ ग्रह शुभ भाव फल करते हैं तथा अशुभ भाव फल का नाश करते हैं।

इसके विपरीत पाप ग्रह अशुभ फल करते हैं तथा भावों के शुभ फल का नाश करते हैं।

यदि एक ही ग्रह शुभ व अशुभ दो भावों या वस्तुओं का कारक हो तो यदि वह बली है तो शुभ फल करेगा तथा निर्बल होने पर अशुभ फल करेगा।

परिस्थितिवश शुभ ग्रह की कूरता तथा पाप ग्रह की सौम्यता : सोर्जाः खलाः सद्गणगाश्च सौम्याः प्रायेण सद्वर्गगसौम्यदृष्टाः।

#### सन्तोऽत्रलाःपामरं वर्गगाश्च पापा असद्वर्गगपापदुष्टाः ॥८॥

पापी ग्रह वली होकर शुभ वर्ग में स्थित हो अथवा शुभ वर्ग में स्थित होकर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो शुभ फलदायक होता है।

शुभ ग्रह यदि निर्वल होकर पापवर्ग में हो अथवा पापवर्ग में स्थित होकर पापग्रहों से दृष्ट हो तो अशुभ फल देने वाला होता है।

#### भावाधिपति की प्रधानता :

यस्माद्भावाद्यत्फलं चिन्त्यमस्य नाथाच्चिन्त्यं तत्फलं भावगा नो । कर्त्तुं शक्ता भाववृद्धि त्रिकेऽरि-राशौ मूढे दुर्बले भावनाथे ।।६।।

तन्वादि द्वादश भावों में जो भाव विचारणीय हो, उससे जो शुभाशुभ फल ज्ञात होता हो, उस फल का विचार भावेश से भी करना चाहिए।

यदि किसी स्थान का स्वामी षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में हो या शत्रु राशि में या अस्त या निर्वल हो तो प्रस्तुत (विचारणीय) भाव में विद्यमान ग्रह समर्थ होते हुए भी उस स्थान की वृद्धि करने में समर्थ नहीं होंगे।

टिप्पणी—यदि किसी स्थान में वली ग्रह विद्यमान हो लेकिन उस भाव का स्वामी पूर्वोक्त प्रकार से स्थित हो तो वह भाव प्राय: कम-जोर हो जाता है। अतः भाव स्थित ग्रहों की अपेक्षा भावेश की स्थित अधिक निर्णायक है। वैद्यनाथ ने भी ऐसा ही कहा है—

"दुःस्थाने वारिगे मूढे दुर्बले भावनायके। भावस्य सम्पदं कर्तुं न शक्ता भावमाश्रिताः।।" इति

### भावानुभव योग विचार :

भावाधिपः कारकखेचरश्च यस्येष्टभावोपगतौ सवीय्यौ तदा समस्तोऽनुभवक्षमश्च भवेत्स भावो नियतं नराणाम् ॥१०॥ भावेश और भावकारक ग्रह ये दोनों वली होकर जहां स्थित हों उस भाव से दूसरे, आठवें व छठे भाव को छोड़कर शेष भावों को भी फलानुभव कराते हैं, अर्थात् इनका वन प्रभाव उन भावों पर भी पड़ता है।

टिप्पणी—आशय यह है कि जो ग्रह बली होगा वह जिन भावों का अधिपति है उन भावों को तो वल पहुंचाएगा ही, साथ ही जहां स्थित है वह भाव जहां से छठा, आठवां व वारहवां नहीं पड़ता उन सभी शुभ भावों को भी बल पहुंचाएगा। अर्थात् अपने स्थित भाव से ३,४, ४,७,६,१०,११,१२ भावों का भी फलानुभव कराएगा।

### भाववृद्धि विचार

भावश्च भावेश्वरभावकारकौ
भावोपगो भावसमीक्षकश्च ये।
सत्खेटसम्बन्धवशेन ते चिति
भावस्य कुर्य्युर्यदि सद्वलान्विताः ॥११॥

जिस भाव पर विचार किया जा रहा हो, उस भाव का स्वामी, उस भाव का कारक ग्रह, उस भाव में विद्यमान ग्रह, उस भाव को देखने वाला ग्रह तथा स्वयं वह भाव ये पांचों ग्रुभ वल से युक्त होकर ग्रुभ ग्रहों से सम्बन्ध रखते हों तो निश्चय ही उस भाव की वृद्धि करते हैं।

यो भावः सुगृहेश्वरेण बिलना जीवेन दृष्टोऽथवा स्वीयेशेन वलान्वितेन सिहतो दृष्टो ज्ञजीवेक्षितः। यद्वा तैः परिलोकितान्वित उतेशेज्यज्ञभैनेतरैः सोज्जैंः स्वालयपैः शुभैः स्वविभुना युक्तेक्षितस्तिच्चितिः।।१२।।

जो स्थान शुन स्थानों (षष्ठ, अष्टम, द्वादश को छोड़कर) के स्वामी बृहस्पति से दृष्ट होगा, वह बली माना जाएगा।

जो भाव अपने बलवान स्वामी से युत व दृष्ट हो अथवा बुध, गुरु से दृष्ट हो तो उस स्थान की वृद्धि होती है।

यदि किसी स्थान का स्वामी बुध और गुरु से दृष्ट हो तथा अन्य किसी भी ग्रह की दृष्टि उस पर न हो तो वह भाव बली होगा। अपने भावेश, बुध, गुरु और शुक्र से जो भाव युत व दृष्ट होगा तथा अन्य ग्रहों से युत अथवा दृष्ट नहीं होगा तो भाव वली समझा जाएगा।

शुभ स्थानों के स्वाभियों से अथवा शुभ ग्रहों से जो स्थान युत व दृष्ट होगा तथा दूसरे किसी ग्रह की वहां युति या दृष्टि नहीं होगी तो उस भाव की वृद्धि होगी।

टिप्पणी—बुध या गुरु की दृष्टि व युति जहां नितान्त असम्पृवत रूप से होती है अर्थात् अन्य ग्रहों का युति दृष्टि सम्बन्ध जड़ां नहीं होता है केवल ये दो ग्रह हो अपनी पूर्ण दृष्टि रखते हैं तो उस भाव को निश्चय से बहुत वृद्धि प्रदान करते हैं—

'होरास्वामि (भावेश) गुरुज्ञवीक्षितयुता नान्यैश्च वीर्योत्कटाः ।' (वराह)

किसी आचार्य के मत से शुक्र भी इसी तरह यल प्रदान करता है—

> ये ये भावाः सितज्ञामरगुरूपतिभिः संयुता वीक्षिता दा । नान्यै र्वृष्टा न युक्ता यदि शुभफलदा मूर्तिभावादिकेषु ॥" (वैद्यनाथ)

सामान्यतः जो स्थान अपने स्वामी ग्रह से युत व दृष्ट हो अथवा जिसे शुभ ग्रह देखते हों वह वलवान होता है—

''यो यो भावः स्वामिदृष्टोयुतो वा सौम्यैर्वा स्यात्तस्य तस्याभि-वृद्धिः।'' (पृथुयशा)

> यो भावोऽसत्खेटयोगेक्षणोनो युक्तो दृष्टोऽस्तारिनिम्नर्क्षगोनैः। सुस्यानेशैः स्वामिसौम्यग्रहेन्द्रै विच्या वृद्धिस्तस्य भावस्य नूनम् ॥१३॥

जो भाव पाप ग्रहों की युति और दृष्टि से रहित हो, अस्तंगत, शतु ग्रह की राशि में स्थित और नीच राशिगत ग्रहों को छोड़कर शुभ स्थानों के स्वामियों या अपने स्वामी से दृष्ट या युत हो, अथवा शुभ ग्रहों की जहां युति व दृष्टि हो, उस स्थान का उपचय (वृद्धि) होता है!

### यो भाव ईशेन शुभैश्च वीक्षितो भावाधिपोऽप्युत्तमसंयुतो युवा । जाप्रत्कुमारो यदि दीप्तगस्तदा तद्भावजन्यं सुखमाप्नुयाज्जनः ।१४॥

जो स्थान अपने स्वामी तथा शुभग्रहों से दृष्ट हो और भावेश स्वयं भो शुभग्रहों से युवत हो, युवा, जाग्रत, कुमार या दीप्त अवस्था में हो तो मनुष्य को उस भाव से सम्बन्धित विषयों का सुख मिलता है।

टिप्पणी—ग्रहों की दस अवस्थाएं वतायी गई हैं— दोप्त, स्वस्थ, मुदित, शान्त, शक्त, प्रगीड़ित, दीन, खल, विकल और भीत।

अपनी राशि में—स्वस्थ, मित्र की रागि में—मृदित, मूल तिकोण या उच्च में—दीप्त, उच्च व चेष्टा रिष्मियों से शुद्ध—शवत, शुभवर्ग में—शान्त, शत्नुराशि या नवांश में—दीन, अस्तंगत—विकल, नीचगत—भीत, पापवर्गगत—खल तथा ग्रह्युद्ध में पराजित—प्रपीड़ित होता है। इन अवस्थाओं का कलात्मक बल कमशः इस प्रकार माना गया है—दीप्त—६० कला, स्वस्थ—५४ कला, मृदित—४६ कला, शान्त—४२ कला, शवत—३६ कला, पीड़ित—३० कला, दीन—२४ कला, खल—१८ कला, भीत—१२ और विकल—६ कला होता है।

यन्मन्दिरेशो हरिजात्त्रिकोणगः केन्द्रोपगो वा सुकृतग्रहेक्षितः। सारैक्पेतो निजतुंगपूर्वग-स्तद्वेश्मनः सन्फलपुष्टिमादिशेत्॥१४॥

जिस स्थान का स्वामी लग्न से केन्द्र या विकोण स्थानों में स्थित हो, शुभग्रहों से दृष्ट हों, बलयुक्त हो अथवा उच्च, स्व, मित्र या मूल-विकोण में स्थित हो तो उस भाव के फल की पुष्टि करता है।

टिप्पणी—'हरिज' शब्द का अर्थ जन्म लग्न है। वराह ने कहा है कि जिस लग्न में गर्भ मोक्ष हो वह 'हरिज' होता है। 'यद्वद्राशिर्व जित 'हरिजं गर्भमोक्षः'। इति यद्भावाष्तिस्वापतेयानुजस्था यद्भावेशोष्टास्तदुच्चाधिनाथाः । कुर्युस्ते तद्भावपुष्ट्यूर्ज्जकंचेन् नास्तंयाता नारिनोचर्क्षयाताः ॥१६॥

जिस भाव से तीसरे, दूसरे और ग्यारहवें में स्थित ग्रह, उस भाव के स्वामी ग्रह के मित्र हों, अथवा भावेश की उच्चराशि के स्वामी हों तथा वे अस्त, नीचगत या शत्रुस्थानगत न हों तो उस भाव की अवश्य ही पुष्टि करते हैं।

टिप्पणी—उदाहरणार्थ—लग्न स्थान का विचार करना है तो देखना होगा कि लग्न से दूसरे, तीसरे व ग्यारहवें स्थानों में कौन-कौन ग्रह स्थित हैं? यदि वे ग्रह वली हों, शन्नु, नीच राशिगत या अस्त नहीं हैं तो उनका लग्नेश के साथ सम्बन्ध देखा जाएगा। यदि वे लग्नेश के मिन्न हैं तो लग्न की पुष्टि करेंगे। यदि वे लग्नेश की उच्च राशि के राशीश हैं तो भी वे उक्त भाव की अभिवृद्धि करेंगे।

तन्वाद्येषु गृहेषु सत्बचरभोपेतेषु तत्स्वामिभिदृष्टाढ्येषु तदीयवृद्धिरुदिता नोपेतदृष्टेष्वघैः।
कत्याणायकुटुम्बकामभवनान्येभिश्चतुभिवलैः
संयुवतैर्मनुजस्य यस्य जनने सोऽनूनकार्थान्वितः।।१७।।

जिन तन्वादि स्थानों में शुभग्रहों की राशि हो और वे अपने-अपने स्वामियों से युत व दृष्ट हों और पापग्रहों की वहां पर युति या दृष्टि न हो तो उन-उन भावों की वृद्धि कही गई है।

जिस व्यक्ति के जन्म समय नवम, एकादश, द्वितीय और सप्तम ये चारों स्थान वली होंगे वह समस्त सम्पदाओं से युक्त होगा।

यन्निकेतनगतो भवनाथो
यन्निकेतपतिना स उपेतः।
वस्तुनो भवति तत्सदृशस्य
लाभ एवमुदितं फलितज्ञैः॥१८॥

लाभ स्थान का स्वामी जिस स्थान में स्थित हो अथवा एकादशेश

जिस स्थान के स्वामी से युक्त हो, उस भाव से सम्वन्धित पदार्थों का लाभ होता है।

• टिप्पणी—उदाहरणार्थं —लाभ स्थान का स्वामी यदि धनस्थान में होगा तो धन की वृद्धि करेगा। यदि लाभेश के साथ पंचमेश होगा तो विद्या सन्तानादि का लाभ होगा।

### भावेश के बलानुसार भाव की पुब्टि:

यद्भावेशस्त्रिभवगुरुधीकेन्द्रगः स्वोच्चिमत्र-स्वर्क्षाशस्थो यदि बलवतोः सौम्ययोरेत्य संस्थः। मध्ये तत्पः शुभदिविचरैर्युक्तदृष्टः किमुच्च-र्क्षस्थः खेटः स चपलमतुलां भाववृद्धि करोति।।१६॥

जिस स्थान का स्वामी ग्रह तृतीय, केन्द्र या विकोण स्थानों में अपनी उच्चराणि, स्वराणि, मिवराणि या अपने उच्च नवांण में स्थित होगा, अथवा णुभग्रहों के बीच में स्थित होगा (ग्रह के पिछले व अगले भावों में कम-से-कम एक-एक णुभ ग्रह होगा) अथवा भावेण जहां है, उस स्थान का स्वामी यदि शुभ ग्रहों से युत व दृष्ट होगा अथवा उच्चस्थ होगा तो वह ग्रह उससे सम्बन्धित पदार्थों की विपुल वृद्धि करता है।

टिप्पणी—भावेश के आधार पर भाव पुष्टि की ये स्थितियां होती हैं—

- (क) भावेश तृतीय केन्द्र व विकोण स्वोच्चादि राशि में स्थित हो।
  - (ख) भावेश को शुभ मध्यत्व प्राप्त हो।
- (ग) भावेश की अधिष्ठित राशि का स्वामी शुन ग्रहों से युत व दृष्ट अथवा उच्चस्थ हो।

इनका समर्थन उत्तर कालामृत में भी किया गया है।

स्वक्षत्रिकोणोच्चसुहृत्समिन्वतो राश्यंशवर्गोत्तम उत्तमग्रहः। स्यात्सौख्यकृच्चेदथ पापलेचरो-ऽप्येवं विधः सौख्यकरः समीरितः॥२०॥ ग्रह अपनी राशि, मूलितिकोण राशि या मित्र राशि में स्थित हो अथवा मित्र से युवत हो अथवा स्वनवांश, उच्चनवांश या मित्र के नवांश में हो तो शुभ या कूर किसी भी प्रकार का ग्रह सौख्य कारक वताया गया है।

> यद्भेश्वरस्थर्क्षलवेश्वरा बलो-पेता यदा तद्भपितस्तु लाभकृत्। यस्यर्क्षभागोपगतो बली हित-खेटः सुखेटोऽपि तदर्थदो मतः॥२१॥

जिस राशि का स्वामी जहां स्थित हो वह राशीश तथा जिस ग्रह के नवांश में हो यदि वह नवांशेश वली हो तो वह ग्रह लाभकारक होता है। जिस ग्रह की राशि में अथवा नवांश में वल युक्त मित्रग्रह या शुभग्रह हो तो भी उससे सम्बन्धित पदार्थ की वृद्धि करता है।

टिप्पणी—इस विषय का उल्लेख उत्तरकालामृत में भी किया गया है।

> 'यद्भेशास्थितभाशंपा बलयुताश्चेत्तद्भपो लाभकृत्, यस्यांशर्क्षगतो बली हितलगः सौम्योऽपि तस्यार्थदः ॥"

आशय यह है कि जिस स्थान का स्वामी जहां होगा, यदि उस स्थान का स्वामी तथा ग्रह के नवांश का स्वामी बली हो तो अपने मूल स्थान को शयित देंगे।

इसी तरह ग्रह जहां स्थित है, वहां की राशि में अथवा वहां की नवांश राशि में यदि स्थित ग्रह का मित्र बली होगा तो वह ग्रह जिस स्थान का स्वामी होगा, वहां के पदार्थों की अभिवृद्धि करेगा। उदाहरणार्थ—वृश्चिक लग्न में बृहस्पित धनेश तथा पंचमेश होकर मकर राशि तृतीय स्थान में स्थित है। वहां मकर राशि में मिथुन का छठा नवांश है। यदि बृहस्पित का मित्र ग्रह मिथुन या मकर गिश में होगा तो बृहस्पित के स्थानों (द्वितीय, पंचम) की वृद्धि करेगा।

यह 'प्रणवाख्या' हिन्दी व्याख्या में भावोपचय प्रकरण समाप्त हुआ।

## निर्बल ग्रह के लक्षण :

नीचार्यध्यरिभांशगोऽस्तमनगोऽसत्विष्टिभागोपगो युद्धेऽन्येविजितोऽरिदृष्टसिहतो विद्यंगभान्तस्थितः। बालत्वस्यिवरत्वगस्त्रिकपितस्तद्दृष्टयुवतो मृतो वृद्धश्च त्रिकगस्त्वसद्गणगतो रूक्षोऽवरोही ततः।।१।।

कूराकान्तकृशांशुपावक खसन्मध्यस्थितोऽसत्खस-त्सम्बन्धो तृषितो गुणात्पक बली संक्षोभितो लिज्जितः । द्वावि गत्तित्रलवेश्वरो गुलिकपो मांद्यक्षनाथश्चतुः-षष्ट्यंशाधिपतिस्तदीक्षितयुतः क्षुत्पोडितौत्पातिकः ॥२॥

नीचाभिलाषी खलकर्त्तरीस्थोऽसद्दृब्टयुक्तो विहगो विवीर्यः।
निद्रांगतो वा शिवतः शुभोऽसन्पापाभ्रवासोऽप्यनुजुस्तथैव।।३।।

नीच राशि में स्थित, शत्रु राशि में स्थित, अधिशत्रु की राशि में, नीच नवांश में, अस्तंगत, कूर षष्ठ्यंश में स्थित, ग्रह युद्ध में पराजित, चर या स्थिर राशि के अन्तिम अंश में स्थित, शत्रुग्रहों से दृष्ट या युक्त बाल या वृद्धावस्था में विद्यमान, दुष्ट (६, ८, १२) स्थानों का स्वामी, दुष्ट स्थान के स्वामी से दृष्ट या युक्त, मृतावस्था को प्राप्त. दुष्ट स्थान में स्थित, पानी ग्रहों के वर्ग में स्थित, रूबी कान्ति वाला, अवरोही।

क्र ग्रह से आकान्त, कम रिश्मयों वाला, पापग्रहों के मध्य में स्थित, पाप ग्रहों से सम्बन्ध रखने वाला, तृषित अवस्था में, तीन अंशों से कम बल वाला, क्षोभित अवस्था में विद्यमान, लिज्जित अवस्था वाला, बाईसवें द्रेष्काण का स्वामी, गुलिक या मान्दि की राशि का स्वामी, चौसठवें नवांश का स्वामी, वाईसवें द्रेष्काण या चौसठवें नवांश के स्वामियों से दृष्ट, दैवी-भौम या अन्तरिक्ष के उत्पातों से पीड़ित ग्रह—

नीचाभिलाषी, खलकर्त्तरी में स्थित, पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त ग्रह निबंल होता है। शयितावस्था वाला तथा वकी पाप ग्रह भी निबंल होता है।

टिप्पणी—(i) ग्रह जिस राशि में उच्च होता है, उससे सातवीं राशि में नीच हो जाता है। नीच ग्रह शत्रु या अधिशत्रु आदि की राशि में बलरहित हो जाता है। उत्तरकालामृत का कथन है—

'दुःस्थानान्निगतोऽरिनीचगृहगश्चास्तंगतो वािषयः।' तद्भावस्य विनाशनं निगदितं लग्नादिभानां ऋमात्।।

- (ii) चर स्थिर राशियों के तीसवें अंश में ग्रह निर्वल होता है। द्विस्वभाव राशियों में यदि यह स्थिति हो तो ग्रह वर्गोत्तमांशगत होने के कारण वली हो जाता है।
- (iii) वालावस्था या वृद्धावस्था पीछे वतायी जा चुकी है। लेकिन एक अन्य प्रकार से भी ग्रह वाल या वृद्ध होता है। जब ग्रह सूर्य के मण्डल से कुछ अंशों पहले ही निकला हो अर्थात् उदित हुए कुछ अंश ही बीते हों तो भी ग्रह बाल होता है और सूर्य मण्डल में प्रवेश करने को तत्पर ग्रह वृद्ध होता है। स्वयं ग्रन्थकार मुकुन्द देवज्ञ का कथन है—

"बालत्वेति सूर्यमण्डलान्निर्गत ग्रहः कतिचिद्दिनानि यावत्

बालत्वं वजित तदानीं स ग्रहो निर्वलो ज्ञेयः सूर्याशुनिर्गतत्वात् ।

यो ग्रहो रविमग्डलं विविक्षुः स कतिचिद्दिनानि यावत् स्थविरत्वं व्रजति अस्ताभिलाषित्वात् ॥''

(iv) षष्ठ, अष्टम, द्वादश भावों का अधिपति, इनसे दृष्ट या

युक्त ग्रह निर्वल होता है, इससे वैद्यनाथ भी सहमत हैं।

(v) अवरोही ग्रह भाव से अवरोही, उच्च से अवरोही या राशि से अवरोही होता है। आरोही की विपरीतावस्था अवरोही है। वराह ने कहा है—'भ्रष्टस्य तुंगादवरोहिसंज्ञः।'

लेकिन ग्रन्थकार भाव व राष्यवरोही भी मानते हैं—
"अथवा भावात्परिच्युतो ग्रहोऽवरोही, राशिदलात्परिच्युतो ग्रहो वा।"

(vi) ऋ्राकान्त ग्रह वह है जो महा अशुभ ग्रहों से युत या दृष्ट, अथवा सूर्य की रिश्मयों में प्रविष्ट या विनष्ट अवस्था वाला हो।

(vii) लिज्जितादि छह अवस्थाएं होती हैं—लिज्जित, गर्वित, क्षुधित, तृषित, मुदित और क्षोभित।

इनमें से लिज्जित, तृषित व क्षोभित अवस्था वाले ग्रह निर्वेल होते हैं।

उच्च या मून विकोण में ग्रह को—गिंवतावस्था, मित्र राशि में स्थित या मित्र दृष्ट युक्त अथवा गुरु युक्त होने पर—मुदितावस्था, पंचम स्थान में शिन, सोम, सूर्य, राहु से युक्त हो तो—लिजतावस्था, सूर्य से युक्त हो कर पाप तथा शत्रु ग्रह से दृष्ट हो तो—क्षोभितावस्था, शत्रु राशि में स्थित होकर शत्रु ग्रह या शिन से युक्त दृष्ट होने पर—क्षुधितावस्था, जलराशि में स्थित होकर पाप व शत्रु ग्रहों से युत दृष्ट हो तथा श्रुभ ग्रहों से दृष्ट न हो तो—तृषार्तावस्था।

(viii) ग्रह यदि अपने स्थित द्रेष्काण से वाईसवें द्रेष्काण का स्वामी हो तो निर्वल होता है। वाईसवें द्रेष्काण का स्वामी मृत्युका कारण होता है। बृहज्जातक में वताया गया है—

''द्वाविशः कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य सूरिभिः। तस्याधिपतिर्भवोऽपि वा निर्ध्याणं स्वगुणैः प्रयच्छति॥''

इसी द्रेष्काणेश या उस द्रेष्काण की राशि में स्थित ग्रह के पदार्थों

में से हो कोई मृत्यु का कारण होता है।

जन्म के समय चन्द्रमा जिस नवांश में हो उससे चौसठवें नवांश का स्वामी ग्रह भी निर्वल होता है। कारण यह है कि वह छिद्रा-धिपति होता है। जातक पारिजात में छिद्राधिपति इस प्रकार बताए गए हैं—

"रन्ध्रेश्वरो रन्ध्रयुक्तो रन्ध्रद्रष्टा खरेश्वरः । रन्ध्राधिपयुतश्चेव चतुःषष्ट्यंश नायकः ॥ रन्ध्रेश्वरातिशत्रुश्च, सप्तच्छिद्रग्रहाः स्मृताः ॥" इति

''अष्टमेश, उससे युक्त, अष्टम स्थान को देखने वाला, खराधिप अष्टमेश से युक्त, चौसठवें नवांश का स्वामी तथा अष्टमेश का अति-शत्रु ये सात छिद्रग्रह होते हैं।

(ix) गुलिक और मान्दि ये दो शनि के पुत्र माने गए हैं तथा अत्यन्त दुष्ट स्वभाव के होते हैं। ऐसा माण्डव्य ऋषि का मत है। ये जहां स्थित होते हैं, वहीं हानिप्रद होते हैं। इनकी स्पष्टीकरण विधि प्रायः सुलभ है।

(x) खल कर्त्तरीस्थ से तात्पर्य है कि जिस ग्रह के दूसरे स्थान में कुण्डली में वक्री पाप ग्रह हो तथा वारहवें स्थान में मार्गी पाप ग्रह हो तो वह दुष्ट ग्रहों की कर्त्तरी में स्थित म!ना जाता है।

वकी पाप ग्रह [पाप + अभ्र (आकाश) वासः (रहने वाला)] भी अशुभ फलदायक होता है तथा शयित पापी या शुभ ग्रह भी फल हन्ता होता है। कल्याण वर्मा ने कहा है—

> "विकिणस्तु महावीर्याः शुभा राज्यप्रदाः ग्रहाः। पापा व्यसनदाः पुंसां कुर्वन्ति च वृथाटनम्॥"

ग्रहों के अशुभ फल का परिमाण:

तुंगेऽशुभं खं चरणं त्रिकोण आत्मीयभेऽद्धं सिखभे त्रिपादम्। वीभांशतुल्यं समभेऽरिभे च मूढेऽधरे पूर्णमसत्फलं स्यात्।।४।।

अपनी उच्च राशि में स्थित ग्रह पूरा शुभ फल करने वाला होता है, अर्थात् शून्य अशुभ फल करता है। मूल विकोण राशि में चौथाई अशुभ व शेष शुभ फल कारक होता है।

अपनी राशि में दो पाद अर्थात् आधा अशुभ फल करता है। मित्र राशि में तीन पाद अशुभ फल, समग्रह की राशि में आठवां हिस्सा छोड़ कर शेष अशुभ फल करता है। नीचगत, शतुराशिगत, असंगत ग्रह पूरा अशुभ फल करता है।

टिप्पणी—आशय यह है कि यदि ग्रह सभी तरह से विचार करने पर अशुभ फल कारक हो तो उसके अशुभ फल की मान्ना क्या होगी, इसके लिए उपर्युक्त प्रकार से विचार करना चाहिए। यदि ग्रह अपने उच्च में स्थित है तो वह अशुभ प्रतीत होता हुआ भी शून्य कला अशुभ फल करेगा। मूल निकोण में १५ कला अशुभ फल कारक होगा। अपनी राशि में ३० कला, मिन्न की राशि में ४५ कला अशुभ फल करेगा। समग्रह की राशि में ५२½ कला अशुभ फल करेगातथा नीच राशि में स्थित, शन्नु राशिगत या अस्तंगत ग्रह ६० कला अशुभ फल अर्थात् शून्य कला शुभ फल करेगा। कल्याण वर्मा ने इसी मान से ग्रहों का अशुभ फल माना है।

#### भावापचिति (हानि) योगः

भावो यस्त्रिकपेन वाघखसदा युक्तोऽथवा वीक्षितः किंवा यस्य निकेतनस्य रमणो दुष्टालयस्थोऽथवा। यद्भावस्य विभुव्ययारिनिधनाधोशैर्युतो वेक्षितो हानिस्तद्भवनस्य चेच्छुभकरैनविक्षितः संयुतः॥५॥

जिस भाव का विचार करना अभीष्ट हो, यदि वह भाव षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव के अधिपति से अथवा पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, अथवा जिस स्थान का स्वामी दुष्ट स्थानों (६, ८,१२) में स्थित हो, अथवा जिस भाव का स्वामी, दुष्ट स्थानों के अधिपति से युक्त हो या दृष्ट हो तथा शुभग्रहों से दृष्ट या युत न हो तो उस भाव की हानि होती है।

टिप्पणी -भाव हानि की ये स्थितियां वतायी हैं-

- (i) भाव में दुष्ट स्थानेश या पाप ग्रह हो या उनकी दृष्टि हो।
- (ii) भावेश दुष्ट स्थानों में हो।
- (iii) भावेश दुष्ट स्थानेशों से युक्त या दृष्ट हो।

इन सभी परिस्थितियों में शुमग्रहों को दृष्टि विचारणीय स्थल पर नहीं होनी चाहिए। शुमग्रहों की पूर्ण दृष्टि अशुम फल का नाश करेगी। वैद्यनाथ ने ऐसा ही कहा है—

"यद्भावनाथो रिगुरिःफरन्ध्रे, दुःस्थानपो यद्भवनस्थितस्तु। तद्भावनाशं कथयन्ति तज्जाः शुभेक्षितश्चेत् फलमन्यथा स्यात्॥"

#### भाव हानि के अन्य योग:

यो भावोऽघंरस्वराश्युच्चयातै-र्वा नीचास्तद्विड्मगंद् ष्टयुक्तः । सौम्याभ्राटैः स्वामिना नाढचदृष्टो हानिर्गीता तस्य भावस्य तज्ज्ञैः ॥६॥

जो भाव शत्रु राशि, नीच राशिगत अथवा अस्तंगत पाप ग्रहों से युक्त व दृष्ट हो तथा वहां उस भाव के स्वामी या शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जातकशास्त्र के विद्वानों ने उस स्थान की हानि वताई है। यद्भावनाथस्त्रिकपादिभिर्युतो मृतश्च सुप्तः स्थविरः प्रपीडितः । भावं न सम्यग् यदि वीक्षते पुमान् सौख्यं न तद्भावभवं समाप्नुयात् ॥७॥

जिस भाव का स्वामी षष्ठ, अष्टम व द्वादश भावों के अधिपित से युक्त हो, मृत, सुप्त या वृद्ध अवस्था वाला हो, पीड़ित हो तथा अपने स्थान या अपनी राशि को न देखता हो तव मनुष्य को उस स्थान से सम्बन्धित पदार्थों का सुख नहीं मिलता है।

> यद्भावेशोनाशगो मूढवैरि-नीचर्कस्थो नोत्तमैद्ब्टयुवतः । नाशं ब्रूयात्तस्य भावस्य तादृग् भावश्चेदप्यस्ति सन्नो तथोग्रः ॥ ८॥

जिस स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में गया हो तथा अस्त, शतु राशिगत या नीच राशिगत हो तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो तथा वह स्थान भी शुभ न हो तो उस भाव सम्बन्धी फल की हानि बतानी चाहिए।

ऐसी स्थिति में (भावेश के निर्वल होने पर भी) यदि भाव शुभ हो तो फलनाश नहीं होता है। यदि भाव अशुभ (उग्र) हो तो भाव का नाश अवश्य होता है।

टिप्पणी—मंत्रेश्वर का मत इस विषय में ग्रन्थकार से पूर्णतया मिलता है।

जातक पारिजात तथा उत्तरकालामृतकार ने माना है कि भाव के शुभ होने पर भी यदि भावेश अशुभ हो तो अवश्य अशुभ फल ही करेगा—

> 'तद्भावस्य विनाशनं मुनिगणाः शसंन्ति सौम्यैर्युत, श्चेत्तत्रापि फलप्रदो न हि तथा तन्वादिभानां क्रमात् ।। (उत्तरकालाम्त)

जातक पारिजात में भी अन्तिम पंक्ति की शब्दावली थोड़ी अलग है लेकिन अर्थ वही है—

'यद्यत्रापि फलप्रदो न हि तथा मूर्त्यादिभानां ऋमात्।'

पंकास्त्रिकस्थास्तनुपूर्वभावा-त्कुर्वन्ति ते तन्निलयस्य नाशम् । कल्याणखेटा यदि तत्र याता नातीव कल्याणकरा निरुवताः ॥६॥

तन्वादि वारह भावों से षष्ठ, अष्टम, द्वादश में यदि पाप ग्रह स्थित हों तो उस भाव का नाश करते हैं।

विवारणीय स्थान में यदि शुभ ग्रह विराजमान भी हों तो भो वे अधिक शुभ करने में समर्थ नहीं होते।

टिप्पणी—आशय यह है कि जिस भाव का विचार हमें करना हो तो देखना चाहिए कि उस भाव से जो छठे, आठवें तथा वारहवें भाव पड़ते हों, उनमें पाप ग्रह है या नहीं ? यदि वहां पाप ग्रह विद्यमान है तो उस (विचारणीय) भाव का नाश होगा।

यदि जिस भाव का विचार कर रहे हैं, वहां पर शुभ ग्रह हैं तथा वहां षड्ठ, अब्टम, द्वादशभावों में पापग्रह हैं तो वे शुभ ग्रह भी अधिक शुभ फल नहीं कर पाएंगे।

मंत्रेश्वर ने भी ऐसा ही कहा है—
"लग्नादि मावाद्रिपुरन्ध्ररिःफे पापग्रहास्तद्भवनादिनाशम्।
सौम्यास्तु नात्यन्तफलप्रदाः स्युभीवादिकानां फलमेवमाहुः॥"

यो दुष्टयातः खल एष दोषतो
भावस्य वृद्धि विदधीत शोभनः।
तत्र स्थितस्तद्भवनक्षयस्ततोऽहितादिगेहोत्थफलक्षयो भवेत्।।१०।।

जहां से छठे, आठवें व वारहवें भावों में पापग्रह स्थित हैं तो वह विचारणीय भाव के सम्बन्ध में दोषों की अभिवृद्धि करेगा। यदि उक्त स्थानों में शुभ ग्रह विराजमान है तो उस स्थान की दोष हानि करेगा। इसीलिए शत्रु, मृत्यु व व्यय आदि अशुभ भावों की हानि होगी।

टिप्पणी—यदि शुभ स्थानों से (पष्ठ, अष्टम व द्वादश भावों को छोड़कर) शेष स्थानों में पाप ग्रह है तो भाव की हानि करेगा तथा वहां शुभ ग्रह होने पर भाव की वृद्धि होगी। इसके विपरोत लग्न से पष्ठ, अष्टम और द्वादण भावों से छठे, आठवें व वारहवें भावों में यदि पाप ग्रह हो तो शत्नु आदि की वृद्धि करेगा तथा शुभग्रह हो तो शत्नु, मृत्यु व हानि का नाश करेगा।

> यद्भावभत्ती सखलस्त्रिकस्थितो निम्नारिगस्तद्भवनस्य संक्षयः । भावाद्यदा भावपतिर्गदक्षया-न्त्यस्थो व्यथां भावभवामवाप्नुयात् ।।११।।

जिस भाव का स्वामी दुष्ट ग्रह से युक्त होकर, नीचगत या शत्नु राशिगत त्रिक् स्थान (षष्ठ, अष्टम, द्वादश) में हो वह अपने भाव का नाश करता है।

जिस भाव का स्वामी, भाव से पष्ठ, अष्टम या द्वादश हो, उस

भाव से सम्बन्धित पदार्थों के सम्बन्ध से पीड़ा होती है।

टिप्पणी—उपर्युक्त सिद्धान्त के पोछे यह रहस्य है कि भाव से छठा, आठवां व वारहवां स्थान कमशः शत्नु, मृत्यु तथा हानि का है। यदि किसी भाव का स्वामी, उस भाव से उक्त स्थानों में होगा तो निश्चय ही हानिकारक है। कहा गया है—

"भावाद्भावपतिर्व्ययाष्टमृतिगो भावोत्थपीडाकरः।"

पापान्तःस्थे भावपे कारके च भावे व्यूज्जें युक्तदृष्टेऽरिपापैः। नान्यैस्तःकोणाष्टकारके खले त-द्धानिः स्पष्टं द्वित्रसंवादभावात्।।१२।।

भाव, भाव का स्वामी तथा भाव कारक यदि तीनों पापग्रहों के बीच में स्थित हों, वलहीन हों, शत्नुग्रहों या पापग्रहों से दृष्ट या युत हों तथा शुभग्रहों तथा मित्नग्रहों से दृष्ट न हों तो हानि होती है।

इसी तरह इन भाव, भावेश या भावकारक से त्रिकोण, चतुर्थ, अष्टम तथा द्वादश स्थानों में पापग्रह हों तो भी भाव की हानि होती है

> भावभावपतिकारकग्रहा-स्तेऽशुभाम्बरगमध्यसंस्थिताः ।

शवितभिः खलखगैर्युता बलै-

र्वजिताः सदयुतेक्षितास्तथा ॥१३॥

तद्व्ययाष्टमितिमित्रमार्गगाः पामरा यदि तदंशराशिपाः । मूढवैरिविजिताधरग्रहा-भावहानिरिह तद्गृहे स्मृता ।।१४।।

भाव, भाव का स्वामी और भाव का कारक यदि ये तीनों पाप ग्रहों के मध्य में स्थित हों तो उस भाव की हानि समझनी चाहिए यदि वली पापग्रहों से ये युक्त हों, निर्वल हों तथा शुभग्रहों से दृष्ट न हों, इस भाव से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश तथा विकोण स्थानों में पापग्रह विद्यमान हों।

भाव का स्वामी तथा नवांश का स्वामी यदि नीच, पराजित, अस्त, शतुराशिगत हों तो विचारणीय भाव की हानि करते हैं।

टिप्पणी—उपर्युक्त बात का समर्थन उत्तरकालामृत में भी किया गया है। भाव, भावेश, भावकारक, नवांशेश यदि उपर्युक्त स्थिति में हों तथा भाव से त्रिकोण में तथा दुष्ट स्थानों में बली पापग्रह हों तो भाव की हानि होती है।

### केवल भावेश से भाव हानि योग:

यद्भावाधिपतिर्नतारिगृहगो वास्तंगतो दुष्टगः सद्योगेक्षणवर्जितोऽसदिरयुग्दृष्टोऽरिनीचांशगः। चेत्पापिद्युचरैः पराजयहतो वीतप्रभः कीर्त्तित-स्तद्भावप्रलयो विलग्नभवनादीनां क्रमात्कोविदैः।।१५॥

तन्वादि बारह भावों में से जिस भाव का स्वामी नीच राशि में, शत्रु गृह में, अस्त या षष्ठ, अष्टम, द्वादश स्थानों में स्थित, शुभग्रहों की युति या दृष्टि से रहित, पापग्रह से युत और दृष्ट, शत्रु नवांश या नीच नवांश में स्थित, पापग्रहों से पराजित या आहत, कान्तिरहित हो तो उस भाव का विद्वानों ने नाश बताया है। टिप्पणी—उत्तरकालामृत के कथन से यह नियम समर्थित है। कहा गया है—

"दुःस्थानानि गतोऽरिनीचगृहगश्चास्तं गतोवापिय-द्भावेशः शुभयोगदृष्टिरहितः ऋरारियुक्तेक्षितः । नीचार्यंशगतः पराजयहतश्चेत्पापिभिनिद्युति-स्तद्भावस्य विनाशनं निगदितं लग्नादिभानां ऋमात् ॥"

'भावेश दुष्टस्थान, नीच, शत्नुगृहगत, अस्त तथा शुभग्रहों की युति दृष्टि से रहित तथा पापग्रहों से युक्त, नीच या शत्नु नवांशगत, पराजित, आहत, कान्तिहीन हो तो उस भाव का नाश वताया गया है।'

#### भावेश व भावकारक की स्थिति से भावनाश:

भावस्य यस्याधिपकारकाख्यौ वीर्य्येविरिक्तौ प्रलयारियातौ। यद्वान्त्यगौ जन्मभृतां न भावो ऽयंसम्भवेत्कस्य कथाऽनुभूतौ॥१६॥

जिस भाव का स्वामी तथा कारक ग्रह, स्थानादि पड्वल से रिहत होकर पष्ठ, अष्टम या द्वादश स्थानों में गया हो तो सम्बन्धित भाव (के पदार्थों) का मनुष्य को सर्वथा अभाव रहता है, उन वस्तुओं के दर्शन भी असम्भव होते हैं।

आशय यह है कि भावेश या भावकारक इस स्थिति में हों तो निश्चय ही भाव का नाश होता है। ऐसा मनुष्य भाव सम्बन्धी पदार्थों का सुख कदाचिन् विल्कुल नहीं भोग पाता है। विद्वान इस वात पर सहमत हैं कि उसे उन पदार्थों की जीवन में अनुभूति भी नहीं होती, अर्थात् ऐसा समझकर फलादेश करना चाहिए कि मानो कुण्डली में उक्त भाव का सर्वथा अभाव हो। जातकादेशमार्गकार का विचार यही है—

"रि:फारातिमृतिस्थितौ च विवलौ यत्कारकाधीश्वरौ, भावोऽयं न हि सम्भवेदिह नृणां कस्यानुभूतौ कथा॥" स्वयं ग्रन्थकार ने अपनी इस धारणा का प्रस्तुतीकरण अपने विशाल ग्रन्थ ज्योतिस्तत्त्व में भी किया है— "रोगावसानप्रलयालयस्थितो मूलित्रकोणस्वगृहोच्चराशिगः। आकाशवासो न हि दोषकारकः संस्तिद्वना तत्र गतोऽस्तुदोषकृत्॥"

यदि भावेश और भावकारक षष्ठ, अष्टम, द्वादश (विचारणीय भाव से) में, मूलितकोण, उच्च या स्वगृही हों तो भाव की वृद्धि होती है। अन्यथा (निर्वल होने पर) भाव की हानि होती है।"

यह 'प्रणवाख्या' हिन्दी व्याख्या में भावापचय प्रकरण समाप्त हुआ।

# आयुर्निर्णयः

ग्रन्थकार : आचार्य मुकुन्द दैवज्ञ 'पर्वतीय'

हिन्दी टीका व व्याख्या : डाँ० सुरेशचन्द्र मिश्र

मूल हस्तलिखित पाण्डुलिपि से सर्वप्रथम सम्पादित एक ऐसा ग्रंथ जो आयु-निर्णय सम्बन्धी सभी पहलुओं पर शास्त्रीय व आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डालता है। विशेषता यह है कि वादरायण, गर्ग, यवन, पराशर आदि महिषयों एवं वराह, श्रीपति, सत्याचार्य, मिणत्थ व श्रीधर आदि आचार्यों के वचनों को आधार बनाकर इसकी प्रामाणिकता में अपूर्व श्री वृद्धि की गई है। इस गौरव ग्रंथ में आप पायेंगे:

- (१) आयुकी स्थिति क्या? मानव जिज्ञासा शाश्ति के लिए ज्ञात व अज्ञात ढंग।
- (२) विभिन्न पद्धतियों से आयु की सूक्ष्मतम अवधि का ज्ञान।
- (३) मृत्यु के कारण (मृत्यु किस प्रकार) का सांगोपांग विवेचन।
- (४) ग्रहों की भाषा का स्पष्ट अर्थ जिसे गुप्त समझा जाता है।
- (५) मृत्युकारक दशा का सही वैज्ञानिक निर्णय।
- (६) रोग व उनके कारणों का गृढ़ ज्ञान।
- (७) कठिन विषय पर भारतीय पराविद्या की एक अपूर्व थाती।
- (६) जीवन में एक नया उत्साह व अपूर्व आत्म-विश्वास ।

ग्रन्थ इस श्रेणी का है जिसे आप संग्रह किए बिना न रह सकेंगे। इस सर्वागपूर्ण ग्रन्थ के पास होने पर इस विषय में और कुछ ज्ञातब्य नहीं रहता।

अपनी प्रति के लिए आज ही पत्र लिखें।

रंजन पिंक्लिकेशन्स, १६ अन्सारी रोड, नई दिल्ली-२

#### शुभाशुभपञ्चक :—

मूलत्रिकोणोच्चसुहृत्स्वकीया-धोष्टर्क्षमेतच्छुभपञ्चकं स्यात् । समारिनीचाध्यरिभानि चास्तः प्रकीर्त्यतेऽदोऽशुभपञ्चकाख्यम् ।।१।।

ग्रह को मूलितकोण राशि, उच्च राशि, मित्र राशि, स्व राशि तथा अधिमित्र राशि ये पांच राशियां शुभपञ्चक होती हैं।

समग्रह की राशि, शतु की राशि, नीच राशि, अधिशतु की राशि तथा अस्त ये अशुभ पञ्चक हैं। ऐसा विद्वानों ने कहा है।

टिप्पणी — आशय यह है कि शुभ पञ्चक राशियों में यदि कहीं पर ग्रह स्थित है तो शुभ फल देने वाला होता है, भाव की वृद्धि करता है। इसीलिए इनका नाम 'शुभ पञ्चक' है।

अशुभ पञ्चकस्थ ग्रह अशुभ फल देता है। अतः इसका यह सार्थक व यथा नाम तथा गुण नामकरण है।

स्वयं ग्रन्थकार ने ज्योतिस्तत्त्व में इस तरह कहा है-

"नीचारिगो भावविनाशकृत्खगः समः समर्के सिखभे त्रिकोणभे। स्वोच्चे स्वभे भावचयप्रदः फलं दुःस्थेष्वसत्सत्सु विलोममीरितम्।।"

"नीच व शतु राशि में स्थित ग्रह भाव का विनाश करता है, समग्रह की राशि में सम होता है। स्वोच्च, स्वगृह मित्रगृह तथा मूल-तिकोण में भाव की वृद्धि करता है तथा पापी ग्रहों के साथ यदि दुष्ट स्थानों में हो तो उल्टा फल बताया गया है।"

गर्ग जातक में भी इसी बात को दोहराया गया है—

"नीचर्क्षरिपुगेहस्थो ग्रहो भावविनाशकृत्।

उदासीनगृहे मध्यो, मित्रर्क्षस्वित्रकोणगः॥

स्वोच्चगश्च ग्रहोऽवश्यं भावविद्धकरः स्मृतः।"

उपचय—वृद्धि, तथा अपचय हानि ।

ग्रहों के बलाबल से भाव-फल की मात्रा:

ग्रहस्य सोर्ज्जाबललक्षणानि प्रोक्तानि तेषां गणनां विधाय। तदन्तरं विद्विदधीत शेष वशेन भावस्य चितिश्च हानिः॥२॥

सूर्यादि ग्रहों के जो अभी तक भाववृद्धि तथा हानिकारक योग वताए गये हैं, उन्हें गिनकर अलग-अलग रख लेना चाहिए। दोनों योगों में परस्पर जो अन्तर हो उसी के अनुसार भाव की वृद्धि या हानि वतानी चाहिए।

टिप्पणी—उदाहरणार्थ धनभाव का विचार करते समय पाया कि दो योग हानिकारक हैं तथा तोन योग फलकारक हैं। अब योगकारक संख्या अधिक है। अतः धनी जातक होगा। इसके साथ ही योगों तथा योगकारक प्रहों के वलावल के अनुसार भी देखना चाहिए कि दो वली हानिकारक योग सम्भवतः तीन कमजोर फलकारक योगों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं। अतः भाव का विचार करते समय अपने अनुभव तथा जातक की स्थित तथा देश-काल को दृष्टि में रखकर ही कोई निर्णय करना चाहिए। माना खूब धनी घराने में उत्पन्न वालक कम शुभ योगों के बावजूद भी सामान्य कुलोत्पन्न उत्तम योगों वाले वालकों की अपेक्षा प्रायः धनी होगा।

ग्रह की अति विबलता व अल्पबलता:

लक्षणैहि विफलैश्च विनष्टैः

संयुतोऽतिविबलः खग उक्तः।

लक्षणैस्तदितरैः सहितो यः

कथ्यतेऽल्पविबलः स विहंगः ॥३॥

जो ग्रह पहले बताए गये विनष्ट तथा विफल लक्षणों से युक्त होगा उसे अतिवियल समझना चाहिए, अर्थात् वह अधिक अशुभफल प्रद होगा।

इसके विपरीत जो ग्रह अन्यथा लक्षणों से युवत होगा वह अल्प बली होगा, अतः अशुभ फल की मात्रा कम हो जाएगी। दिप्पणी—विफल ग्रह का लक्षण संक्षेप में यह है—नीच, शत्नु या अधिशत्नु की राशि में रिश्मरहित, पराजित ग्रह विफल होता है। इसी तरह विनष्ट ग्रह कूराकान्त, अशुभ ग्रहों से युक्त, पापी ग्रहों से युत या दृष्ट तथा अस्त होता है।

इस प्रकार विचार करते समय ग्रहों के सवल व विवल लक्षणों की सावधानी से गवेषणा करनी चाहिए। यदि किसी ग्रह का एक भी प्रवल-निर्वल लक्षण है तो कई अन्य वलकारक योग होने पर भी वह ग्रह भाव की हानि करेगा। इस विषय में श्रीपति का कथन है—

"एक भी प्रवल दोष सारे गुणों को मिलन कर देता है जैसे पंचगव्य को भ्रष्ट करने के लिए मिदरा की एक बूंद ही काफी है।" श्रीपित (भावानुवाद)

यहीं कारण है कि ग्रहों के योगों से उत्पन्न फल का वारीकी से निरीक्षण-परीक्षण करने के बाद ही फलादेश करना चाहिए। बुरे व अच्छे योगों का समान मिश्रण भी अशुभ होता है। जैसे शहद व घी की बरावर मात्रा का योग विष हो जाता है। विष भी मात्रा व अनुपान भेद से अमृत का काम करता है। अतः ग्रह के विवल-सवल लक्षणों के योग का निरीक्षण सावधानी से ही करना चाहिए। कहा जाता है कि—यथा हि योगादमृतायते विषं विषायते मध्विप सिष्धा समम्। तथा विहाय स्वफलानि खेचराः, फलं प्रयच्छन्ति हि योगसम्भवम्।"

"मिश्रण भेद से जिस तरह शहद व घी अमृत तथा विष दोनों का ही काम करते हैं, इसी तरह ग्रह भी अपने स्वाभाविक फल को छोड़कर योगों के आधार पर फल दिया करते हैं।"

#### लग्न व लग्नेश का विचार:

होरातदीशौ सवलौ फलानां तयोः प्रपुष्टि क्षतिमूर्ज्जमुक्तौ । वदन्ति भावेष्विखलेष्वितीह ते भावनाथोर्ज्जवशेन चिन्त्ये ॥४॥

लग्न व लग्नेश ये दोनों यदि वलवान् हों तो फलवृद्धि करते हैं तथा निर्वल होने पर फल की हानि करते हैं। इसी तरह सभी भावों व भावेशों के बलावल का विचार करके फलादेश करना चाहिए। टिप्पणी—भाव व भावेश की सबलता वास्तव में फल निर्णय में बड़ी महत्त्वपूर्ण होती है। इसी से वास्तविक फलानुमान हो सकता है। एक स्थान पर ऐसा ही कहा गया है—

"लग्नलग्नाधिपौ स्यातां बलाधिकतरौ यदि। तत्फलानां प्रवृद्धिः स्यात्-होनो हानिकरः स्मृतः॥"

"लग्न व लग्नेश के बलानुपात से ही लग्न की वृद्धि समझनी चाहिए। दोनों के निर्बल होने पर हानि होती है।"

#### लानेश व भावेश के योग का फल:

होरेशो यद्भावगो यद्गृहेश-युक्तो यच्छेत्तत्फलं प्राणयुक्ते। भावे तत्पे तेन भावेन सौख्यं प्रोक्तं प्राज्ञैः प्राणमुक्ते व्यथोक्ता ॥५॥

लग्नेश जिस भाव के स्वामी के साथ, जिस स्थान में स्थित होगा, उसी भाव के फल को देगा। यदि भावेश व भाव वलवान् होंगे तो उस भाव का सुख होगा। निर्वल होने पर दुःख होगा।

हिप्पणी—आशय यह है कि लग्नेश यदि किसी वलवान् भावेश के साथ जिस स्थान में होगा, उस भाव की वृद्धि होगी।

फलदीपिका में कहा गया है-

"लग्नेश्वरो यद्भवनेशयुक्तो यद्भावगस्तस्य फलंददाति। भावे तदीशे बलभाजि तेन भावेन सौक्यंव्यसनं बलोने॥"

'लग्नेश बलवान् भावेश के साथ जिस स्थान में होगा उस भाव की वृद्धि होगी, यदि भावेश अल्पबली होगा तो भाव की किञ्चित् हानि होगी।'

उदाहरण से इसे समझ लें—माना कर्क लग्न का स्वामी चन्द्रमा राज्येश मंगल के साथ दशम में या अन्यत्न कहीं शुभ भाव में स्थित है तो मंगल की वलवत्ता के आधार पर राज्य स्थान की वृद्धि होगी, यदि वलवान् मंगल होगा तो राज्य भाव की अपूर्व वृद्धि होगी और मंगल बलहीन हो तो राज्य भाव की हानि होगी। भावस्य यस्य बलिना विभुनाऽन्वितोऽङ्गे ड् यद्गेहगोऽधिफलयुग्भगतः स शस्तम् । तन्मन्दिरानुगुणमातनुते विलोमं वीय्यीनगेहपयुतोऽल्पफलक्षंगः सः ॥६॥

लग्न का स्वामी, जिस किसी वलवान् भावेश से युवत होकर जिस भाव में हो, यदि उसकी रेखाएं (अष्टक वर्ग) अधिक हों तो उस भाव के भावानुभव की वृद्धि करेगा। यदि लग्नेश निर्वल भावेश से से युक्त होगा तथा कम रेखाओं वाला होगा तो विपरीत फल देने वाला होगा।

टिप्पणी-वास्तव में पिछले श्लोक में वताई गई बात को ही यहां पुष्ट किया गया है। ग्रह बल का अनुमान अष्टक वर्ग में प्राप्त रेखाओं से भी लगाया जाता है। आशय केवल भावेश के वली होने से ही है। सात सूर्यादि ग्रहों की अधिष्ठित राशियां तथा लग्न इन आठों को मिलाकर अष्टक वर्ग वनते हैं। अपनी अधिष्टित राशि से ग्रह जिन स्थानों को वल प्रदान करता है, उसे ग्रन्थों में क्रमशः सूर्यादि ग्रहों के रेखा-चक्रों में दिखाया हुआ होता है। उनके आधार पर प्रत्येक जातक की जन्म-कुण्डली में वल देने का चिन्ह रेखा से बताया गया है। जहां पर ग्रह वल प्रदान नहीं करता वहां पर शून्य या बिन्दु लिख लेते हैं। किसी-किसो ग्रन्थ में वल प्रदान के लिए विन्दु तथा विपरीत स्थिति को रेखा से भी प्रतीकित किया गया है। आशय यही है कि यदि वलदान को रेखा से प्रकट करें तो विपरीत स्थिति को विन्दू से प्रकट करना चाहिए। यदि वल को विन्दु से प्रकट करना हो तो विपरीत स्थिति को रेखा से प्रकट करेंगे। इस तरह सूर्य कुण्डली व सूर्याष्टक वर्ग, चन्द्र कुण्डली व अष्टक वर्ग आदि कम से आठ कुण्डलियां तथा वर्ग बनाकर ग्रहों तथा भावां के वलावल का अनुमान किया जाता है।

उपर्युक्त क्लोक में वताया गया है—यदि वलवान् भावेश होगा तो वृद्धिकारक होगा, अन्यथा स्थिति में फल भी अन्यथा ही समझना चाहिए। मंत्रेश्वर ने भी इसी प्रकार वताया है। केवल इतना भेद है कि लग्नेश वलवान् भावेश से युक्त होगा तो उस भावेश के भाव को वल प्रदान करेगा तथा जहां ये दोनों स्थित होंगे उस भाव को भी पुष्टि प्रदान करेंगे— "यद्भावप्रभुणायुतो बलवता मुख्यांकगो लग्नप।
स्तद्भावानुभवं शुभं वितनुते यद्भावगस्तस्य च।।"
'जिस वलवान् भावेश के साथ लग्नेश अधिक रेखाओं (अंक)
वाले भाव में होगा तो उस (स्थित) भाव को तथा जिस भाव का स्वामी
उसके साथ है, उस भाव की भी वृद्धि करेगा।"

### उपर्युक्त नियम का अपवाद:

यद्गृहे भवनपान्वितोऽङ्गप-स्तस्य वृद्धिरुदिता विचक्षणैः । पञ्चतेशसहितः पुराधिपो यन्तिकेत उदितस्तदत्वयः ॥७॥

यद्यपि जिस बलवान् भावेश के साथ लग्नेश जहां स्थित होगा, वहां उस भाव की वृद्धि तो होगी लेकिन अष्टमेश के साथ लग्नेश जिस भाव में स्थित होगा, उस भाव की हानि (अत्यय) होगी।

टिप्पणी—यद्यपि विद्वानों ने वताया है कि लग्नेश जिस वलवान् भावेश के साथ होगा, उस भाव की या स्थित भाव की वृद्धि होगी, लेकिन ग्रन्थकार के मतानुसार अष्टमेश वलवान् होकर लग्नेश के साथ जहां बैठेगा, उस भाव की हानि होगी। लेकिन यह वात कदाचित् तीनों दुष्ट भावेशों पर लागू होनी चाहिए। यदि लग्नेश वलवान् हो (चाहे कूर ग्रह भी हो) तथा षष्ठेश, अष्टमेश व द्वादशेश से युक्त होकर जिस स्थान में स्थित हो तो उसका नाश यदि नहीं भी हो तो किञ्चिन्मात हानि तो अवश्य करेगा ही, ऐसा हमारा विचार है। स्वयं ग्रन्थकार कदाचित् इसे आगामी श्लोकों में अप्रत्यक्ष रूप से पुष्ट कर रहे हैं।

पौराधिपाश्रितगृहस्य शिवं पुरेशो

यस्यालयस्य विभुना सहितश्च तिष्ठेत्

तद्भावजातमिखलं फलमातनोति

दुःस्थान एतदुदितं विपरीतमेव ॥८॥

भावाधिनाथो यदि दुर्बलो जना
वतीव दोषः कथितः स चेद्बली।

दोषाल्पता यद्गृहगो घनाधिपोऽप्यशोभनस्तद्गृहवृद्धिमादिशेत् ॥६॥
त्रिकेट् स लग्नादितरस्य चेन्नहि
प्रावत्यमस्रे सझषे ससिहभे।
धीस्थे सुताप्ति सुकृतेक्षिते तु तत्
प्राप्ति लघूदाहरणं वदेदिह ॥१०॥

लग्नेश (वलवान्) जिस भाव में स्थित होगा, उस भाव की वृद्धि करता है, यदि उसके साथ उस स्थान का स्वामी भी स्थित होगा तो निश्चित ही भाववृद्धि होगी। वह सारे शुभ फलों को प्रदान करेगा।

यदि यह स्थिति दुष्ट भावों में होगी तो वहां पर विपरीत फल

(हानि) समझनी चाहिए।

यदि विचारणीय भाव का स्वामी विवल हो तो उस भाव सम्बन्धी दोष की अधिकता समझनी चाहिए, यदि वह भावेश बलवान् हो तो दोष की अल्पता समझनी चाहिए। यदि वह भावेश पापग्रह भी हो तो भी भाव की वृद्धि होती है।

यदि पापग्रह लग्नेश होकर पष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश भी हो तो दुष्ट स्थानों के आधिपत्य के कारण होने वाला उसका कुप्रभाव कम हो जाता है। अर्थात् उसके लग्नेशत्व को ही विकेशत्व की अपेक्षा प्रधान मानना चाहिए। जैसे सिंह या मीन राशि का मंगल पंचम स्थान में होगा तो पंचम स्थान से सम्बन्धित फल (पुत्र प्राप्ति) प्रदान करेगा। यदि ऐसा मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो उक्त फल की प्राप्ति शी घ्रता से होगी।

टिप्पणी—यहां यह वात स्पष्ट कर दी गई है कि लग्नेश यदि दुष्ट भावेशों (४-८-१२) से युक्त होगा तथा जहां स्थित होगा दोनों भावों की हानि करेगा। इसे पूर्वोक्त सामान्य नियम का विरोधी नहीं समझना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण यह है कि लग्नेश जिस भावेश के साथ जिस भाव में स्थित होगा उस भाव की तथा भावेश के भाव की वृद्धि करेगा। अस्तु, षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश के साथ लग्नेश जव युति करेगा तो भाव की वृद्धि, अर्थात् रोग, मृत्यु तथा व्यय की वृद्धि करेगा, अर्थात् व्यावहारिक दृष्टि से नितान्त हानिप्रद होगा। लेकिन लग्नेश यदि वलवान् होगा तो सम्भवतः इस अशुभ फल में किञ्चनमात

न्यूंनता आ जाए। लग्नेश व भावेश में से जो अधिक वली होगा वहं अपने स्वभावानुसार फल देगा। मंत्रेश्वर ने भी कहा है---

> "दुःस्थाने विपरीतमेतदुदितं भावेश्वरे दुर्बले। दोषोऽतीव भवेद् बलेन सिहते दोषात्पता जल्पिता॥" इति

'दुष्ट स्थानों में लग्नेश व भावेश का योग हानिप्रद होगा। भावेश के कम जोर होने पर अधिक तथा भावेश के बली होने पर कम दोष होगा।'

यदि एक ही ग्रह लग्नेश तथा दुष्ट भवनेश हो तो उसकी दुष्टता में कमी आ जाएगी। मंत्रेश्वर ने भी कहा है—

""दुःस्थानाधिपतिः स चेद्यदि तनोः प्रावत्यमन्यस्य न।" इति

''दुःस्थानाधिपति यदि लग्नेश भी हो तो उसके लग्नेशत्व की प्रधानता रहेगी, दूसरे भावों के आधिपत्य को गौण माना जाता है।''

इसके उदाहरण स्वरूप जो स्थिति वताई गई है वह मेष जन्म लग्न में सम्भव है।



यहां पर मंगल लग्नेश तथा अष्टमेश दोनों है तथा वह सुत स्थान में है। अब लग्नेश के नाते वह शुभ फलकारक है तथा अष्टमेश होने के कारण अशुभ फल कारक है। अब मंगल के फल की प्रधानता लग्नेश

होने के कारण शुभ मानी जाएगी। अतः ऐसी स्थिति में मंगल पुत्र प्रदाता होगा।

उपाधि भेद से ग्रहों की शुमाशुभता :

नो भावध्नोऽघः स्वगेहोच्चयातो भावाधीशः पामरोऽपि शुभः स्यात् । स्वर्कोच्चस्थो दुष्टगोऽसन्न शस्तः

सन्तः सर्वे मूढनीचारिभोनाः ॥११॥

यदि पापग्रह अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो वह भाव का नाशक (भावव्न) नहीं होता। पापग्रह भी भावाधिपति के रूप में शुभ होता है।

पाप ग्रह उच्च राशिगत या स्वराशिगत हो तथा षष्ठ, अष्टम या

द्वादश स्थानों में स्थित हो तो अशुभ फल कारक हो जाता है।

यदि सूर्यादि ग्रह अपने नीच, शत्रु राशि या अस्तंगत नहीं हों तो शुभ माने जाते हैं।

टिप्पणी—उपर्यु वत मत से मंत्रेश्वर भी सहमत हैं। उनके कथन का अर्थ ग्रन्थकार के अर्थ से मिन्न नहीं है, अतः उसे हम यहां उद्धृत नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोनों कथनों में एक विरोध दिखता है। श्लोक की पहली पंश्ति में कहा गया है कि उच्च या स्वराशिगत पाप ग्रह भाव-नाशक नहीं होता है। इसके विपरीत तीसरी पंक्ति में कहा गया है कि स्वराशि गत या स्वोच्च राशिगत पापग्रह यदि तिक स्थानों (६-८-१२) में स्थित हो तो अशुभ होता है।

उपर्यु कत दोनों कथन परस्पर विरोधी लगते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 'सामान्य कथन से विशेष कथन वलवान् होता है। पहले चरण में सामान्य नियम का उल्लेख है जबिक तीसरे चरण में विशेष नियम का उल्लेख है। अतः तात्पर्य यह है कि पाप ग्रह स्वोच्च राशिगत या स्वराशिगत हो तो सामान्यतः शुभ होता है, लेकिन वही पाप ग्रह यदि उच्चगत या स्वराशिगत होकर विक स्थानों में स्थित हो तो वह अशुभ होता है।

स्वयं ग्रन्थकार ने इस विरोध को पहचाना था तथा समाधान किया था, जैसा कि वे स्वयं लिखते हैं—

"नन्तत्र प्रथमपादे स्वभोच्चस्थः पापग्रहो नो भावहोवतः । तृतीय
पादे तु दुस्थः पापग्रह स्वभोच्चगोऽपि भावहोवतः, इत्युभयोपिदयोमिथो
विरोधो दृश्यते । परन्तिवह प्रथमपादे सामान्यशास्त्रं तृतीयपादे विशेष
शास्त्रं प्रोक्तं 'सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान्भवेदि'ति न्यायेन
दृष्टगतस्य पापस्याशुभत्वं सर्वसम्मतं विशेषत्वात् ।" इति

"प्रथम व तृतीय पाद के कथनों में परस्पर विरोध दिखता है, लेकिन प्रथम चरण में सामान्य शास्त्र का संकेत है तथा तीसरे चरण में विशेष शास्त्र का उल्लेख है। अतः विशेष स्थित में दुष्ट स्थानगत पाप ग्रह स्वोच्चगत या स्वराशिगत भी हो तो भी दुष्ट होता है, ऐसा सभी को मान्य है।

दुष्टस्थानगत ग्रह की स्थिति भेद से शुभाशुभता:

विहंगमो यस्त्रिकगेहगोऽपि वा यदाऽधरारातिलवोपगो यदि । पापः स मित्रोच्चभभागसंयुतो वा सौम्यदृष्टो यदि सत्फलप्रदः ॥१२॥

तिकस्थानों (६-८-१२) में यदि पापग्रह हो तथा अपने नीच नवांश या शतु नवांश में हो तो अशुभ फल देगा।

यदि पाप ग्रह उक्त स्थानों में अपने मित्र की राशि या नवांश में अथवा स्वोच्च राशि या नवांश में स्थित होगा तथा उसे शुभ ग्रह भी देखते होंगे तो वह शुभ फल देने वाला होगा।

टिप्पणी—दुष्ट स्थानों में स्थित पाप ग्रह यदि स्वोच्च नवांश या मित्र नवांश अथवा मित्र राशि या स्वराशि में हो तो उसके अशुभ फल की शान्ति हो जाती है। वैद्यनाथ ने भी कहा है—

"दुष्टस्थितो वापि सदा नभोगः, पापोऽरि नीचांशक संयुतो यः। स्वतुगंमित्रांशकराशियुक्तः शुभेक्षितो वा यदि शोभनः स्यात्।।" 'यदि पाप ग्रह दृष्ट स्थानों में शत्रु या नीच नवांश में स्थित हो

अथवा शतु ग्रहों से युक्त हो तो पापी हो जाता है।

स्वोच्च या मित्र नवांश अथवा उच्च या मित्र राशि में पाप ग्रह हो अथवा वहां स्थित उसे शुभ ग्रह देखते हों तो वह 'शुभ' हो जाता है।

#### त्रिकोणेश व केन्द्रेश की वलशालिता:

केन्द्रत्रिकोणालयपाः शुभप्रदाः सोग्रा मिथोऽन्त्यार्थगता न शोभनाः । पौरप्रभुः सद्युतवीक्षितो बली यद्भेऽस्ति तत्पुष्टिरनीचशत्रुगः ॥१३॥

केन्द्र और विकोण के स्वामी सौख्यकारक होते हैं। यदि ये पाप ग्रहों से युक्त होकर एक-दूसरे से दूसरे तथा वारहवें स्थानों में हों तो अशुभ हो जाते हैं। लग्नेश जिस भाव में स्थित हो, यदि वह नीच या शतु राशि में नहीं है तथा शुभग्रहों से युत वा दृष्ट है तो उस स्थान की पुष्टि करेगा।

टिप्पणी—सामान्यतः केन्द्राधिप तथा त्रिकोणाधिप ग्रह शुभ फलकारक माने गए हैं, लेकिन वे यदि द्विर्दादश योग वनाते हों तथा पापग्रहों से युत वा दृष्ट हों तो उनका शुभ फलकारकत्व नष्ट हो जाता है। कहा गया है—

"केन्द्रत्रिकोणपतयोऽधिकसत्सुवोऽप्यन्योन्यं धनव्ययगताः सखलाः न शस्ताः ।" इति

"केन्द्रेश व तिकोणेश शुभ होते हुए भी यदि द्वितीय द्वादश हों तथा पापी ग्रहों से युक्त हों तो अच्छे नहीं होते (न शस्ताः)।"

लग्नेश यद्यपि फल निर्णय में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति से उसकी फलदता वृद्धि पाती है। अन्यथा नीचादि राशिगत तथा पाप दृष्ट होने पर लग्नेश भी विपरीत फल का कारक होता है। वैद्यनाथ ने कहा है—

"ल नेशः शुभ खेटवीक्षितयुतो यद्भावयातो बली। तद्भावस्य शुभं करोति विपुलं नीचारिगस्त्वन्यथा।।" इति "लग्नेश वली तथा शुभ दृष्ट होकर जिस स्थान में होगा, उस भाव का वहुत शुभ करेगा। इसके विपरीत नीचराशि में या शतुराशि में होगा तो विपरीत फल करने वाला होगा।"

सप्तवर्गों से भावों की शुभाशुभता :

ये ये भावा भव्यवर्गाश्रिताः स्यु स्ते निःशेषाः सौम्यतां प्राप्नुवन्ति । नेष्टा ज्ञेयास्तेऽघवर्गाश्रिता ये ते मिश्राख्या मिश्रवर्गाश्रिताः स्युः ॥१४॥

जो तन्वादि भाव शुभ ग्रहों के सप्तवर्ग या दस वर्गों से युक्त होंगे, वे सब शुभता को प्राप्त कर लेते हैं।

यदि भावों में पाप वर्गों की अधिकता है तो भाव नेष्ट (अशुभ) हो जाते हैं। जिन भावों में समान संख्यक शुभ व अशुभ वर्ग होंगे, उन्हें 'मिश्र', मिले-जुले या सम समझना चाहिए।

टिप्पणी—गृह, होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवांश, द्वादशांश, विशांश ये सप्तवर्ग हैं तथा इनमें घोडशांश दशमांश तथा पष्ट्यंश परिगणित करने पर दशवर्ग कहलाते हैं। इनका साधन जन्म-पत्न निर्माण में आवश्यक है। उपर्यु कत कथन का आशय है कि जिस स्थान में भाव स्पष्ट के राश्यादिकों के आधार इन दस वर्गों की पाप राशियां तथा शुभ राशियां गिनकर देखना चाहिए कि किन वर्गों की प्रधानता है। यदि पाप ग्रहों की राशियों में अधिक वर्ग होंगे तो 'भाव' अशुभ होगा तथा शुभ ग्रहों की राशियों में ज्यादा वर्ग पड़े होंगे तो स्थान शुभ होगा। यदि दोनों प्रकार के वर्गों की संख्या वरावर हो तो उस भाव को मिश्र (सम) समझना चाहिए। यह वात सभी वारह भावों के विषय में समान है।

भावों के केन्द्र व त्रिकोण स्थानों से भाव पुब्टि:

यद्भावेभ्यो व्यंगकेन्द्रत्रिकोणे सत्स्वाम्याक्षे पंकयोगेक्षणोने । तद्भावानां पुष्टिरुवताऽन्यथाचे द्धानिमिश्रं स्यात्फलं मिश्रतोऽत्र ॥१५॥

जिन स्थानों से केन्द्र स्थानों (४-७-१०) तथा विकोण स्थानों (५-६) में शुभ ग्रह हों तथा वे शुभ स्थानों के स्वामी हों तथा पाप ग्रहों की वहां दृष्टि या युति न हो तो भाव की पुष्टि होती है।

यदि उपर्यु क्त स्थिति के विपरीत स्थिति हो, अर्थात् इन स्थानों में पाप ग्रहों की स्थिति, दृष्टि या युति हो अथवा दुष्ट स्थानों के स्वामी ग्रह इनमें स्थित हों तो भाव की हानि समझनी चाहिए।

मिली-जुली स्थिति में फल भी शुभाशुभ रूप मिश्रित ही होता है।

टिप्पणी —वैद्यनाथ भी इस कथन से सहमत हैं। अतः फलादेश के समय जिस भाव का विचार कर रहे हों, उस भाव से केन्द्र व तिकोण स्थानों की भी स्थिति को देख लेना चाहिए। भावेश की राशि के स्वामी से भाव-बल विचार:

भावाधिपाधिष्ठितराशिवल्लभे
दुःस्थानयाते यदि दुर्बलं फलम्।
वाच्यं स्वकीयोच्चभिमत्रराशिगे
तिस्मस्तदा भाविचिति बुधा विदुः ॥१६॥

विचारणीय भाव का स्वामी जिस स्थान में हो, उस स्थान की राणि का स्वामी यदि दुष्ट स्थानों में स्थित हो तो विचारणीय भाव को निर्वल करता है। यदि उक्त भावेण द्वारा अधिष्ठित राणि का स्वामी अपनी उच्चराणि या मिल्लराणि में हो तो विचारणीय भाव को पुष्टि प्रदान करता है, ऐसा विद्वान् लोग जानते हैं।

दिप्पणी—जिस भाव का विचार कर रहे हों, उस भाव का स्वामी जिस स्थान में स्थित हो, वहां की राशि के स्वामी के बलाबल से भी विचारणीय भाव की पुष्टि या हानि होती है। यदि वह राशीश स्वोच्च वा मित्रराशि में हो तो उक्त भाव को वल प्रदान करेगा। यदि उक्त राशीश दुष्ट स्थानों में हो तो भाव को कमजोर करेगा। वैद्यनाथ ने कहा है—

"भावेशाकान्तराशीशे दुःस्थे भावस्य दुर्बलम्। स्वोच्चिमत्रस्वराशिस्थे भावपुष्टि वदेद् बुधः॥"

"भावेश की अधिष्ठित राशिका स्वामी यदि दुष्ट स्थान में हो तो भाव को दुर्वल करेगा तथा स्वोच्च, मित्र या स्वराशि में होने पर

भाव पृष्टि करेगा।"

इस योग को ग्रन्थकार ने भावेशाकान्तराशोश कहा है। इस विषय में नम्न निवेदन यह है कि सामान्यतः यह बात ठीक प्रतीत होती है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। वारहवें भाव में यदि शुक्र है तथा शुक्र की राशि में जो ग्रह है, उस ग्रह की राशि जिस भाव में है तो उपर्यु कत नियम से उस भाव की हानि होनी चाहिए। एतदर्थ इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की जन्म-कुण्डली यहां प्रस्तुत की जा रही है।

चतुर्थ स्थान जनता, लोकप्रियता, वाहन, सम्पत्ति आदि का है। उसका स्वामी सूर्य लग्न में उच्चस्थ चन्द्रमा के साथ बली है। सूर्य द्वारा अधिष्ठित राशि का स्वामी शुक्र दुष्ट स्थानों (६-८-१२) में से एक



बारहवें स्थान में स्थित है, अतः उपर्युक्त नियम के अनुसार चतुर्थ भाव की हानि होनी चाहिए। लेकिन यह वात विश्वविदित है कि महारानी ने लगभग तीन दशकों तक राज्य किया तथा प्रचुर धन सम्पत्ति की स्वामिनी रहीं।

इसका कारण कदाचित् यह है कि शुक्र वारहवें स्थान में शुभ माना गया है। यदि वह शनि के नवांश में न हो तभी वह लाभकारक होता है। यद्यपि भावार्थ रत्नाकर में शनि की राशि या नवांश में होने या न होने की कोई शर्त नहीं है, लेकिन उत्तरकालामृत में यह शर्त लगा दी गई है—

# " शुक्रो द्वादश संस्थितोऽपि शुभदो मन्दांश राशि विना।" इति

"यह सब कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि सामान्य नियम पर विचार करते समय इस तरह विशेष नियमों या अपवादों का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

भावात्सन्तः केन्द्रकोणे सवीर्यास्त्र्यायारिस्थाः पावका भावपस्य ।
मित्राणि स्युभीवसिद्धिप्रदाश्चेद
व्यत्यासस्थास्ते न भावस्य सिद्धिः ॥१७॥

जिस स्थान का विचार कर रहे हों, उस स्थान से केन्द्र स्थानों व तिकोण स्थानों में यदि शुभग्रहों की स्थिति हो, तृतीय, ष ठ व एकादश स्थान में पापग्रह हों, और भावेश के मित्र हों तो भाव के फल की सिद्धि करते हैं।"

यदि केन्द्र व त्रिकोण स्थानों में पापग्रह हो तथा (३-६-११) भावों में भावेश के सम या शतुग्रह हों तो विपरीत फल समझना चाहिए। टिप्पणी—पीछे वताया गया था कि जिस भाव का विचार करना हो, उसे ही लग्न मानकर, उसके अनुसार केन्द्रादि भावों का समायोजन कर लेना चाहिए। तब भावों में स्थित ग्रहों के आधार पर उक्त भाव का फल समझना चाहिए। यहां भी उसी नियम की स्वीकृति है। जिस भाव का विचार कर रहे हों उस भाव से (४-५-७-६-१०) भावों में शुभग्रह हों तथा (३-६-११) भावों में पापग्रह भावेश के मिल्ल हों तो भाव की वृद्धि होगी। फलदीपिका में भी कहा गया है—

"पापाभावगृहात्रिशत्रुभवगाः केन्द्रित्रकोणे शुभाः, वीर्याढ्या खलु भावनाथसुहृदो भावस्य सिद्धिप्रदाः ॥" "तीसरे, छठे व ग्यारहवें भाव में पापग्रह हों, केन्द्र व तिकोण में शुभ ग्रह हों तथा भावेश के मित्र हों तो भाव की सिद्धि करते हैं।"

> बन्धुत्रिकोणास्तवसूदयोपगा यद्भावतोऽघाः शुभदा यदाऽरिगाः । कुर्य्युस्तदा भावविपत्तिमन्यगा-स्तेस्युश्चिति तद्भवनस्य सर्वदा ।।१८।।

जिस भाव का विचार करना अभीष्ट हो, उस भाव से (२-४-५-७-६) भावों तथा विचारणीय भाव में यदि पापग्रह स्थित हों तथा षष्ठ स्थान में शुभग्रह हों तो उस स्थान की हानि करते हैं।

यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो भाव की वृद्धि करते हैं। अर्थात् द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम में शुभ ग्रह हों तथा पष्ठ स्थान में पाप ग्रह हों तो भाव की वृद्धि करेंगे।

#### स्वक्षेत्री पापग्रह का शुभत्व:

स्वराशिगः पामरखेचरोऽपि भावस्य वृद्धि प्रकरोत्यलं सः। नीचर्क्षयातो रिपुराशिगोऽपि करोत्यवश्यं भवनस्य नाशम्।।१९।।

अपनी राशि में स्थित पापग्रह भी भाव की खूब वृद्धि करता है। यदि पापग्रह नीच, शत्रुराशि में स्थित हो तो भाव की हानि अवश्यंभावी है। टिप्पणी—यह सामान्य नियम है कि पापग्रह शतुक्षेत्री, नीच, अधिशतु की राशि में स्थित, अस्त व पराजित हो तो अवश्य ही भाव की हानि करेगा। इसके विपरीत स्वक्षेत्री पापग्रह जहां स्थित होगा, उस भाव की हानि करेगा। स्वयं ग्रन्थकार इस आशय को पीछे अनेकत प्रकट कर चुके हैं।

यद्युच्चगोऽप्युत्तमखेचरस्त्रिका-धिपो विद्ध्याद्भवनस्य संक्षयम् । भावानुकूत्यं विदधीत पावकः सुस्थाननाथो यदि तुंगमाश्रितः ॥२०॥

यदि शुभग्रह अपनी उच्चराशि में स्थित होकर भी विक स्थानों (६-६-१२) के अधिपति होंगे तो भाव की हानि करेंगे। इसके विपरीत पापग्रह उच्चगत होकर शुभस्थानों के अधिपति बनकर बैठे होंगे तो भाव की वृद्धि करेंगे।

टिप्पणी—विकेश होने से शुभग्रहों की शुभता का क्षय होता है। तथा जहां भी ये स्थित होते हैं, वहीं पर हानि करते हैं, चाहे उच्चस्थ ही क्यों न हों।

इसके विपरीत पापग्रह शुभस्थानेश होकर जहां होंगे वहां वृद्धि ही करेंगे। शुभग्रह यदि शुभस्थानेश हों तो मणिकांचन योग होगा ही।

#### बलवान् त्रिकेश की शुभताः

सोर्जे त्रिकेशे त्रिकभावमाश्रिते तद्भावपुष्टि कथयन्ति सूरयः। यत्रायुरीशो विवलः सतत्क्षयं करोतु शस्तं सखिसद्मगो यदि।।२१।।

यदि षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश होकर कोई ग्रह बलवान् हो तथा इनमें से किसी एक भाव में स्थित हो तो विद्वानों ने उसे भाव शेषक बताया है।

जिस स्थान में वलहीन अष्टमेश हो, उस भाव का नाश करता है। यदि अष्टमेश मित्र राशि में हो तो उस भाव के सम्बन्ध से शुभ फल करता है। टिप्पणी—बलवान् त्रिकेश यदि त्रिकस्थानों में ही कहीं हो तो शुभफल कारक होता है। इसके विपरीत अष्टमेश कमजोर होकर जहां स्थित होगा, उस भाव का नाश करेगा। वैद्यनाथ ने भी कहा है—

> "दुःस्थे दुष्टगृहाधिपे बलयुते तद्भावपुष्टि वदे-दायुस्थानपतौ तु यत्र विबले तद्भावनाशं तथा॥"

"दुष्टस्थानाधिप वलवान् होकरं यदि दुष्ट स्थानों में ही

विद्यमान हो तो शुभ फल कारक होता है।

आयु-स्थान का स्वामी वलहीन होकर जहां स्थित हो वहां का नाश करता है।

भावेश व कारक के अनुसार भाव की अनुभूति :

यद्भावकारकाधीशौ दुःस्थौ तंगादिवेश्मसु । स सम्भवेदविकलोऽनुभूतिर्नास्य जन्मिनाम् ॥२२॥ निम्नाद्याश्रयतो व्यूजौ यद्भावाधिपकारकौ । सद्भावस्थौ स विकलोऽप्यस्यानुभूतिरंगिनाम् ॥२३॥

जिस स्थान का स्वामी तथा कारकग्रह दोनों अपनी उच्चराशि में स्थित होकर विक् (६-८-१२) स्थानों में स्थित हों तो उस भाव का

फलानुभव प्राणियों को नहीं होता है।

यदि किसी स्थान का स्वामी और कारक ग्रह वलहीन, अस्त तथा नीचादि राशिगत होकर भी शुभ स्थान में विद्यमान हों तो वह भाव विकल होता है, लेकिन उस भाव का फलानुभव प्राणियों को होता है।

टिप्पणी—दुष्ट भावों में स्थित ग्रह अन्यथा बलवान् होते हुए भी स्थान की दुष्टता से अशुभफल कारक हो जाता है। इसके विपरीत अन्यथा निर्वलग्रह सुस्थानगत होकर फलदायी हो जाता है। जातका-देशमार्ग में कहा गया है—

"स्वोच्चादीष्टगृहेषु कारकपती रन्ध्राद्यनिष्टस्थितौ यद्भावस्य स सम्भवेदविकलो नास्यानुभूतिनृणाम् ॥"

"कारक व भावेश यदि उच्चादिगत होकर अनिष्ट भावों में हों तो भाव की अविकलता होने पर भी प्राणियों को उसका फल नहीं मिलता है।" इसके विपरीत बलहीन भावेश व कारक सुस्थान में हों तो भाव के फल को देते हैं।

#### पिण्ड से भाववृद्धि विचार:

शैलाशाब्टाम्भोधिदिग्बाणशैले-भांकाक्षेशेना गुणा मेषराशेः। स्यूराशीनां भास्कराद्वाणवाणे-भाक्षाशागाक्षा गुणाः स्युः खगानाम्।।२४।।

पिण्ड वनाने के लिए इन गुणकों को ध्यान में रखना चाहिए। मेष-७, वृष-१०, मिथुन-८, कर्क-४, सिह-१०, कन्या-५, तुला-७, वृष्चिक-८, धनु-६, मकर-५, कुम्भ-११, मीन-१२। सूर्यादि ग्रहों के गुणक इस प्रकार हैं— सूर्य-५, चन्द्र-५, मंगल-८, बुध-५, गुरु-१०, शुक्र-७, शनि-५।

## भग्रहोक्तगुणैर्हत्वाऽङ्गभावेशौ पृथक् स्थितौ। तदैवयं गुणवृन्दं तद्भमिष्टं भावलाभकः ॥२५॥

जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव में स्थित राशि के स्वामी तथा लग्नेश के सम्बन्ध से विचार किया जाता है।

लग्नेश व तदाकान्त राशि के गुणक योग से लग्नेश स्पष्ट राज्यादिको गुणा करने से 'लग्नेश पिण्ड' होता है।

भावेश व तदाकान्त राशि के गुणक योग के भावेश के स्पष्ट राश्यादि को गुणा करने से 'भावेश पिण्ड' होता है।

इन दोनों पिण्डों का योग कर १२ का भाग देकर, शेष की कला वनाकर ८०० का भाग दें। लब्ध गत नक्षत्न तथा शेष वर्तमान नक्षत्न के कलादि होते हैं। कलादि को २०० से भाग देकर, लब्ध में एक जोड़कर वर्तमान नक्षत्न का चरण ज्ञात करें।

यदि उक्त नक्षत्न 'वैनाशिक' नक्षत्न न हो तथा शेष राश्यादि अब्टम राश्यादि रहित हों तो भाव की वृद्धि समझनी चाहिए।

टिप्पणी—उपर्युवत विषय को किल्पत उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जन्म के समय मेष लग्न है। लग्नेश भीम का गुणांक दहै। मंगल स्वयं मीन राशि में स्थित है, और मीन राशि का गुणांक १२ है। दोनों का योग २० है। यह योगफल हमारी किया में उपयोगी है।

अव लग्नेश भौम के स्पष्ट राश्यादि (११/२७/५३/६) हैं, इन्हें २० से गुणा करने पर लग्नेश पिण्ड (२३८/१७/४३/००) वनेगा।

अव पंचम भाव का विचार करना यदि अभीष्ट है तो पंचमेश सूर्य का गुणांक ५ है तथा सूर्य मेष राशि में स्थित है, जिसका गुणांक ७ है। दोनों का योग ७ + ५ = १२ है।

अव पंचमेश सूर्य के स्पष्ट राश्यादि (००/१७/४३/३०) × १२ = (७/२/४२/००) भावेश पिण्ड हुआ।

इसी तरह जिस भाव का विचार करना हो उसके स्वामी तथा स्वामी द्वारा अधिष्टित राशि के गुणांकों के योग से भावेश स्पष्ट को गुणा कर 'भावेश पिण्ड' प्राप्त कर लेना चाहिए।

अव उदाहरणानुसार हमें पांचवें भाव का विचार करना है। पंचमेश पिण्ड (७/२/४२/००) + लग्नेश पिण्ड (२३८/१७/४३/००) = (२४५/२०/२५/००) हुआ। इसे १२ से भाग दिया तो लब्ध २०को छोड़ दिया तथा शेष (५/२०/२५/००) की कलाएं वना लीं। १०२२५ कलाओं को ८०० से भाग दिया तो लब्ध १२ गत नक्षत्र हुआ तथा शेष ६२५ को २०० से भाग देकर लब्धि ३ में १ जोड़ा तो ४ हुआ। अव १३वें वर्तमान नक्षत्र का चौथा चरण उस पंचम भाव में वर्तमान हुआ। अध्विनी से गिनने पर १३वां नक्षत्र हस्त है।

यदि उक्त हस्त नक्षत्र 'वैनाशिक' होगा तो भाव का नाश होगा, अन्यथा वृद्धि समझनी चाहिए।

वैनाशिक नक्षत्न जन्म नक्षत्न से बाईसवां नक्षत्न होता है। यदि जन्म नक्षत्न मृगशिरा है तो हस्त मृगशिरा से नवां है, अतः वैनाशिक न होने के कारण शुभ है। वैनाशिक नक्षत्न के विषय में काल प्रकाशिका में कहा गया है—

"द्वाविशं जन्मनक्षत्राद् वैनाशिकमिति स्मृतम्। विनाशं कुरुते यस्मात् तस्माद्वैनाशिकं भवेत्।।" इति "जन्म नक्षत्र से वाईसवां नक्षत्र वैनाशिक होता है। भाव का नाश करने के कारण इसे वैनाशिक कहते हैं।" वास्तव में उपर्युक्त गणित किया से आगत नक्षत्र उस भाव का जन्म नक्षत्र समझना चाहिए। इसी नक्षत्र के अनुसार अभीष्ट भाव की जन्म राशि निकाल लेनी चाहिए।

## भाव की दुर्लभता:

गुणिपण्डोऽष्टमक्षिदौ स्थितो वैनाशिके तथा । यस्य यद्भावजन्मास्य तद्भावाभाव ईरितः ।।२६।।

जिस भाव की स्थिति (उत्पत्ति) अष्टम राग्नि, अष्टम नवांश या वैनाशिक नक्षत्र में होती है वह भाव प्राणी को दुर्लभ होता है। आशय यह है कि उस से सम्बन्धित पदार्थ मनुष्य को प्राप्त नहीं होते। अर्थात् गुण पिण्ड की स्थिति अष्टम राज्यादि में नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी — पिछले क्लोक की टिप्पणी में भावेग पिण्ड व लग्नेश पिण्ड के साधन की विधि वताई थी। उस प्रक्रिया में भावेश पिण्ड व

लग्नेश पिण्ड के योग को 'गुणपिण्ड' कहते हैं।

यदि इस गुण पिण्ड की स्थिति अष्टम राशि या अष्टम नवांश में या वैनाशिक नक्षत्न में हो तो भाव का नाश हो जाता है। पिछले किएत उदाहरण में पंचम भावेश पिण्ड तथा लग्नेश पिण्ड का योग (२४५/४/२४/४) था। इसमें राश्यंश कला-विकलाएं यदि भाव राशि से आठवीं राशि अर्थात् मीन राशि में पड़ती होंगी तो भाव का नाश करेगा। २४५ राशि संख्या को १२ से भाग देने पर ५ शेष वना, अतः कन्या राशि उससे अष्टम नहीं है। इसी तरह नवांश चक्र देखा तो दूसरा नवांश कन्या राशि में कुम्भ का है, अतः अष्टम नहीं है।

इसी प्रकार वैनाशिक नक्षत्र का भी विचार कर लेना चाहिए। वाईसवां नक्षत्र वैनाशिक संज्ञक होता है। इसके विषय में विशेष विचार करने के लिए दद वां नवांश भी विचारित होता है। जन्म कालीन स्पष्ट चन्द्रमा की राश्यादियों में दद नवांश के मान को जोड़ लेना चाहिए। एक नवांश का मान ३ अंश २० कला होता है। ३/२० ४ दद = २६३/२० की राशियां बनाने पर ६/२३/२० राश्यादि होते हैं। इस राश्यादि को जन्म कालीन चन्द्रमा में जोड़ देने पर ददवें नवांश का अन्त ज्ञात हो जाएगा। इसमें से ३/२० अंशादिक घटा देने से उक्त नवांश का प्रारम्भ जाना जा सकेगा। यदि भाव की उत्पत्ति इस

अट्ठासीवें नवांश में होगी तो भाव का नाश समझना चाहिए। अन्य अंश शुभ होते हैं।

इसके अपवाद स्वरूप कुछ लोग नवांश का विचार न कर सारे नक्षत्र को ही नाशक मानते हैं। काल विधान में यही वताया गया है—

वैनाशिकाख्यनक्षत्रेऽप्यब्टाशीतितमोंऽशकः

शिष्टांशाः शुभदाः सर्वे केचिद्क्षविवर्जितम् ॥"

"वैनाशिक नक्षत्र का अट्ठासीवां नवांश अशुभ होता है तथा शेप नवांश शुभ होते हैं, किन्तु किसी के मत से सारा नक्षत्र ही विजित है।"

#### गण्डान्तादि अनिष्ट दोष :

गण्डान्तः क्ष्वेडनाडी स्थिरकरणमथी विष्टिसंहारतारा रिक्तालाटार्गलोष्णानि च दुरितलवा वैधृतं सार्पशीर्षम् रिःफारातिस्थितत्वं त्रिकविभुदुरितेक्षायुती धूमपूर्वं प्रोक्ताः पृष्ठोदयाधोमुखखलभलवाम्बक्षया इत्यनिष्टाः ॥२७॥

नक्षत्र, तिथि तथा लग्न गण्डाग्त, नक्षत्र विषघटी, स्थिरकरण, भद्रा, संहार नक्षत्र, रिक्ता तिथि (महापात) व्यतिपात योग, एकार्गल, उष्ण, दुरितांश, वैधृति, सार्पशीर्ष, तिक स्थानों में ग्रह, तिकेश व पापी ग्रहों की दृष्टि व युति, धूपादि अप्रकाश ग्रह, पृष्ठोदय राशि, अधोमुख नक्षत्र व राशि, पापग्रहों की राशि तथा नवांश और जलक्षय काल ये सब अनिष्ट होते हैं, अर्थात् इन दोषों में जिस भाव की उत्पत्ति हो उसका फल अशुभ होता है।

टिप्पणी—यहां पर अनेक विषयों का समाह।र ग्रन्थकार ने एक ही स्थान पर कर दिया है, अतः हम ऋमशः इन्हें स्पष्ट करेंगे—

(i) गण्डान्त तीन प्रकार का होता है—तिथिगण्ड, लग्नगण्ड व नक्षत्र गण्ड। पूर्णा तिथियों के अन्त की सात घड़ियां और नन्दा तिथियों की आदि की दो घड़ियां गण्डान्त होती हैं। यह तिथिगण्ड प्रायः यात्रा, विवाहादि व जन्म में त्याज्य माना जाता है। भाव की उत्पत्ति यदि इस तिथिगण्ड में हो तो अनिष्ट होता है। हमारे विचार से तिथिगण्ड का विचार तो मनुष्य जन्म में भी गौण है, अतः भाव विचार के प्रसंग में इस फेर में नहीं पड़ना चाहिए। मीन लग्न के अन्त की आधी घड़ी और मेष के आरम्भ की आधी घड़ी, कर्क लग्न के अन्त की आधी व सिंह लग्न के आरम्भ की आधी घड़ी, वृश्चिक लग्न के अन्त की आधी घड़ी तथा धनु लग्न के आरम्भ की आधी घड़ी 'लग्न गण्डान्त' कहलाती हैं।

रेवती, श्लेषा और ज्येष्ठा के अन्त की दो घड़ी तथा अश्विनी, मघा और मूल के आरम्भ की दो घड़ी 'नक्षत्र गण्डान्त' कहलाती हैं। वैसे ये छह नक्षत्र सारे ही 'गण्ड' यानि अशुभ होते हैं, लेकिन गण्डान्त में जन्म लेने पर विशेष अशुभ होता है। इसमें भी विशेष रूप से 'अभुवत मूल' का विचार किया जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम चार घड़ियां तथा मूल की आरम्भ की चार घड़ियां अभुवत होती हैं। किसी के मत से ज्येष्ठा की अन्त की एक घड़ी तथा मूल की आदि की आधी घड़ी विशेषतया अभुवत होती है। महिष् शौनक के अनुसार अभुवत मूल में उत्पन्न जातक को आठ वर्ष तक पिता न देखे। नवें वर्ष में शान्ति करवा कर उसके जन्म नक्षत्र के समय में मुख देखना चाहिए। इसी वात को नारद ने भी पुष्ट किया है।

(ii) नक्षत्र विषघटिका—सभी नक्षत्रों की कुछ निश्चित घड़ियां वीत जाने पर आगे की चार-चार घड़ियां नक्षत्रों की विषवटी या अमृत घटी होती हैं। नक्षत्रों की विषघटी प्रत्येक शुभ कार्य में वर्जित है। मुहूर्त्त मार्तण्ड के अनुसार नक्षत्रों की निम्नलिखित घड़ियां वीत जाने पर आगे

की चार-चार घड़ियां विषघटियां कहलाएंगी-

अश्वनी ५० घटी ३० घटी मघा मूल ५६ घटो पूर्वाफाल्ग्रनी २० भरिणी पू०पा० २४ " २४ उ० फाल्गुनी १८ कृतिका उ० षा० २० " 30 रोहिणी ४० हस्त श्रवण धनिष्ठा चित्रा मुगशिरा १४ शतभिषा १८,, स्वाति आर्द्रा २१ विशाखा पू० भा० पुनर्वस् 30 १४ अनुराधा पुष्य १० उ० भा० २० रेवती आश्लेषा ३२ ज्येष्ठा १४ ,,

उपर्युक्त प्रकार से मध्यम मान की विपघटी जानी जा सकेगी।
स्पष्ट करने के लिए निम्न विधि का अवलम्बन लेना चाहिए—

ऊपर बताई गई नक्षत्नों की घड़ियों को ध्रुवांक मानकर चलेंगे। जिस नक्षत्न की विषघटी जानना हो उसी नक्षत्न के भभोग मान को ध्रुवांक से गुणा करके साठ घड़ी से भाग देने पर स्पष्ट ध्रुवांक होता है। वास्तव में इस स्पष्ट ध्रुवांक के वरावर घड़ियां वीत जाने पर आगे की स्पष्ट विषघटी होगी।

स्पष्ट विषघटी के लिए भभोग को चार से गुणाकर साठ का भाग देना चाहिए। तब स्पष्ट विषघटी आ जाएगी।

पूर्वोक्त श्रुवांक (स्पष्ट) के बाद स्पष्ट विषयटी के घड़ी पलों के समान समय तक विषयटी दोष रहेगा।

(iii) स्थिरकरण चार होते हैं—कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में—शकुनि, अमावास्या के पूर्वार्ध में—चतुष्पद, उत्तरार्ध में—नाग एवं शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के पूर्वार्ध में—किस्तुष्त ।

भद्रा विध्टिकरण का पर्यायवाची है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तथा अष्टमी के पूर्वार्ध में तथा एक दशी व चतुर्थी के उत्तरार्ध में 'भद्रा' होती है। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी के उत्तरार्ध में तथा सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में 'भद्रा' होती है।

(iv) संहार तारा राशियों का एक विशेष प्रकार का विभाजन है। मेष, वृष, मिथुन व कर्क इन चार राशियों को 'सृष्टि तारा' कहते हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन्हें 'स्थिति तारा' तथा धनु, मकर, कुम्भ व मीन को 'संहार तारा' कहते हैं।

इसी तरह अश्विनी से तीन-तीन नक्षत्र क्रमशः सृष्टि, स्थिति व संहार तारा कहलाएंगे—

| सृष्टि तारा    | स्थिति तारा    | संहार तारा    |
|----------------|----------------|---------------|
| अश्विनी        | भरणी           | कृत्तिका      |
| रोहिणी         | मृगशिरा        | आर्द्रा       |
| पुनर्वसु       | पुष्य          | <b>म्लेषा</b> |
| मघा            | पू० फा०        | ত কা০         |
| हस्त           | चित्रा         | स्वाती        |
| विशाखा         | अनुराधा        | ज्येष्ठा      |
| मूल            | पूर्वार        | उ०पा०         |
| श्रवण          | धनिष्ठा        | शतभिषा        |
| पूर्वाभाद्र पद | उत्तराभाद्र पद | रेवती         |

(v) व्यतिपात योग से (लाट) यहां विष्कुम्भादि योग नहीं समझना चाहिए। यहां पर इस शब्द से तात्पर्य 'क्रान्तिसाम्य' महादोष से है। इसे व्यतिपात, अतिप.त या महापात नाम से भी जाना जाता है। इसका सूक्ष्म विचार महापात गणित से करना चाहिए, वह एक लम्बी सिद्धान्त ज्योतिष की प्रक्रिया है। भाव के वलावल का विचार करने के प्रसंग में तो स्थूल कान्तिसाम्य से भी कार्य सिद्ध हो सकता है। रामदैवज्ञ आदि विद्धानों ने इसकी स्थूल स्थित इस प्रकार मानी है—

"पंचास्याजौ गोमृगौ तौलिकुम्भो, कन्यामीनौ कर्व्यलो चाप युग्मम्। तत्रान्योन्यं चन्द्रभान्वोनिष्वतं क्रान्तेः साम्यं नो शुभं मंगलेषु॥"

'सिंह तथा मेप में, वृष तथा मकर में, तुला तथा कुम्भ में, कत्या तथा मीन में, कर्क तथा वृष्टिक में, मिथुन तथा धनु में यदि एक ही समय चन्द्रमा व सूर्य स्थित हों तो ऋान्तिसाम्य दोष होता है जो सभी शुभ कार्यों में त्याज्य है।

एकार्गल दोष या खार्जूरवेध का विचार करते समय देखना चाहिए कि जिस दिन दोष विचार करना हो, उस दिन सूर्य का अधिष्ठित नक्षत्र तथा चन्द्र का अधिष्ठित नक्षत्र क्या है ? सूर्य नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र पर्यन्त गिनने पर (अभिजित् सहित) यदि विषय संख्या हो तथा उस दिन निर्दिष्ट योगों में से कोई योग हो तो एकार्गल दोष होता है। वे योग हैं— व्याघात, शूल, व्यतिपात, वैधृति, गण्ड, वज्ज, परिघ और अतिगण्ड।

(vi) उडण नक्षत्रों के प्रहर विशेष या घटी विशेष को कहते हैं। अश्विनी नक्षत्र की दूसरे प्रहर की पांच घड़ियां, भरिणी की अन्तिम प्रहर में नौ घड़ियां, भरिणी से स्वाति पर्यन्त शुरू की वाईस घड़ियां, तथा अन्त की तीन-तीन घड़ियां, विशाखा नक्षत्र की आरम्भ की आठ घड़ियां अनुराधा की अन्त की आठ घड़ियां, ज्येष्ठा के पूर्वार्ध की दस घड़ी तथा ज्येष्ठा के उत्तरार्ध के आगे रेवती पर्यन्त अन्त की तीन-तीन घड़ियां 'उष्ण' होती हैं।

दुरितांश से संहार नक्षत्रों के तीसरेव चौथे चरणों का ग्रहण करना चाहिए।

(vii) सार्पशीर्ष से तात्पर्य है 'सर्प का सिर यानी फन'। सूर्य व चन्द्रमा के योग के समय यदि अनुराधा नक्षत्र हो तो उसका अन्तिम चरण सर्प मस्तक कहलाता है। कहा गया है—

### 'चन्द्रार्कयोगे मैत्रान्त्यदलं स्यात्सार्पमस्तकम्।"

(viii) धूमादि अप्रकाश ग्रह पांच हैं—धूम, व्यतिपात, परिवेष, इन्द्र धनु, उपकेतु ।

इनका स्पष्ट मान ज्ञात करने के लिए तात्कालिक स्पष्ट सूर्य में (४/१३/२०/०) राज्यादिक जोड़ने से 'धूम स्पष्ट' होता है।

स्पष्ट धूम को १२ राशि में से घटाने से 'व्यतिपात' होता है।

व्यतिपात में ६ राशि जोड़ देने से 'परिवेष' होता है।

परिवेष को १२ राशि में से घटाने से 'इन्द्रधनु' होता है। इन्द्र धनु में (०/१६/४०/०) राज्यादि जोड़ने से 'ध्वज या उपकेतु' होता है। उपकेतु में (१/०/०/०) राज्यादि जोड़ने से पूर्व प्रयुक्त तात्कालिक सूर्य स्पष्ट पुनः प्राप्त हो जाता है।

(ix) पृष्ठोदय राशियां—मेष, वृष, कर्क, धनु तथा मकर हैं। अधोमुख नक्षत्र—मूल, श्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वाभाद्रपद, भरिणी और मघा हैं।

राशियों के विषय में कहा गया है-

"अध्वंमुखो रिवमुक्तो, युक्तो राशिरधोमुखो ज्ञेयः।
अभिलिषतस्तियंग् स्यात् तेषां केन्द्राश्च तत्संज्ञाः॥" इति
सूर्य जिस राशि को अभी छोड़कर आया है वह 'ऊध्वंमुख'
कहलाती है। इस राशि से चतुर्थ, सप्तम व दशम राशि भी 'ऊध्वंमुख'
होगी।

सूर्य जिस राशि में हो वह 'अधोमुख' है। इस राशि से चतुर्थ, सप्तम व दशम राशि को भी 'अधोमुख' ही समझना चाहिए। जिस राशि में रिव जाएगा वह राशि 'अभिलिखत' राशि कहलाती है। इस राशि से चतुर्थ, सप्तम व दशम राशियां भी अभिलिखत संज्ञक होती हैं।"

(x) जलक्षय काल से तात्पर्य है कि चन्द्रोदय से समुद्र के जलस्तर का उतरना। ज्वार-भाटा का कारण चन्द्रमा है, ऐसा स्पष्ट है। चन्द्रमा के उदित होने के १५ घड़ी (६ घंटे) तक तथा ३०वीं घड़ी से ४५वीं घड़ी तक (१२वें घंटे से १८वें घंटे तक) जल का स्तर बढ़ता है, अर्थात् उक्त समय 'ज्वार' का होता है। इसके अतिरिक्त १५वीं घड़ी से ३०वीं घड़ी के वीच का समय तथा ४५वीं घड़ी से ६०वीं घड़ी तक का समय 'जलक्षय काल' कहलाता है। स्वयं ग्रन्थकार की विवृत्ति है—

"चन्द्रोदयकालतः पञ्चदशघटिकान्तं यावत्तथा त्रिशद् घटि-कातः पञ्चचत्वारिशद् घटिकान्तं यावत्तायवृद्धिकालः । एवं पञ्चदश-घटिकातः त्रिशद् घटिकान्तं यावत्तथा पञ्चचत्वारिशद्घटिकातः षष्ठिघटिकान्तं यावत्तोयक्षयकालो ज्ञेयः।' इति

उपर्युक्त सभी स्थितियां (गण्डान्तादि) अणुभ होती हैं। जातका-देश मार्ग में भी इनकी सूची गिनायी गयी है। आशय यही है कि जन्म-कुण्डली का विचार करते समय इन अणुभ विशेष काल विभागों का सावधानी से निरीक्षण तथा परीक्षण करना चाहिए।

# नेष्टं समक्षांशगतत्वमीरितं तन्जराशेश्च नपंसदृग्युती। किन्त्वत्र मान्देर्यमकण्टकस्य च योगेक्षणादीनि शुभानि सन्ततम्।।२८।।

पंचम स्थान में सम राशि तथा सम नवांश तथा नपुंसक ग्रहों (बुध शनि) की दृष्टिया युति अशुभ होती है। यदि इस स्थान में यम कण्टक और मान्दि का योग हो या दृष्टि हो तो शुभकल होता है।

टिप्पणी-प्रहों में नर-नारी का विभाग बताया गया है-

"बुधसूर्यसुतौ नपुंसकाख्यौ शशिशुकौ य्वती नराश्च शेषाः।"

'बुध व शनि नपुंसक हैं, शुक्र व चन्द्रमा नारी तथा शेष (सूर्य, मंगल, वृहस्पति) नर ग्रह हैं।

मान्दि शनि के पुत्र के रूप में माना गया है तथा लग्न शुद्धि के प्रसंग में मान्दि या गुलिक का प्रयोग साधन किया जाता है।

'यम कण्टक' एक उपग्रह है। उपग्रहों की संख्या नौ है—काल, परिवेष, धूम, अर्धयाम, यमकण्टक, इन्द्रधनु, गृलिक, व्यतिपात तथा उपकेतु (ध्वज)। इनमें पूर्वोक्त धूमादि अप्रकाश ग्रहों की भी गणना की जाती है।

रलोक में विणित योग के विषय में जातकादेशमार्ग में कहा गया है—

> "युग्मभाशंक गतत्वमनिष्टं षण्डवीक्षणयुती सुतभस्य। किंतु तत्र यमकण्टकमान्द्योर्योगवीक्षणमुखानि सुखानि॥"

''पंचम स्थान में सम राशि व नवांश तथा नपुंसक ग्रहों की दृष्टि या युति अशुभ होती है।

किंतुयम कण्टक और मान्दिका योग या दृष्टि इस स्थान में

शुभ होती है।"

देहप्राणांशौ भपीयूषघट्चः सद्दृग्योगौ सृष्टितारा जलद्धिः। ऊर्ध्वास्याख्यो यस्य केन्द्रत्रिकोण-सम्प्राप्तत्वं प्रोक्तमिष्टं सुधीन्द्रैः॥२६॥

देह और प्राण (नवांश विशेष), नक्षत्रों की अमृतघटी, शुभग्रहों की दृष्टिया योग, सृष्टि नक्षत्र, जलवृद्धिकाल, ऊर्ध्वमुख ग्रह तथा नक्षत्र एवं केन्द्र तिकोण में ग्रहों की स्थिति ये सब विद्वानों ने शुभ वताए हैं।

टिप्पणी (i)—जन्म समय में चन्द्रमा जिस नवांश में हो वह 'देह' संज्ञक होता है। जन्म लग्न का नवांश 'प्राण संज्ञक' होता है। गुलिक जिस नवांश में हो, वह 'मृत्यु संज्ञक' होता है। तीनों के योग को 'विस्फुट' कहते हैं। इस विस्फुट का नवांश 'काल' संज्ञक होता है—

"प्राणो लग्ननवांशश्चन्द्रनवांशः समीरितो देहः।

गुलिक नवांशो मृत्युः कालः स्यात् त्रिस्फुटस्यांशः।।"प्रश्नमार्ग "लग्न का नवांश प्राण, चन्द्र नवांश देह, गुलिक नवांश मृत्यु तथा तिस्फुट नवांश काल होता है।"

देह, प्राण व काल के स्पष्ट करने के विषय में भी प्रश्नमार्ग में वताया गया है—लग्न स्पष्ट को पांच से गुणा कर उसमें स्पष्ट मान्दि

को जोड़ देने से 'प्राण स्पष्ट' हो जाता है।

चन्द्र स्पष्ट को आठ से गुणा कर स्पष्ट मान्दि को जोड़ देने से 'देह स्पष्ट' होता है। गुलिक (मान्दि) स्पष्ट को सात से गुणाकर उसमें सूर्य स्पष्ट जोड़ देने से काल (मृत्यु) स्पष्ट हो जाता है।

प्राण और देह स्पष्ट का योग यदि मृत्यु स्पष्ट से अधिक हो तो भाव या मनुष्य चिरकाल तक जीवित रहता है। स्वयं ग्रन्थकार लिखते हैं—

" प्राणादयो यदि स्पष्टमृत्युतः प्राण (जीव) कलेवर (देह) योर्योगोऽधिकः स्यात्तदा जातो भावश्चिरं जीवति।"

(ii) नक्षत्नों की अमृतवटी जानने के लिए कृत्तिका से शुरू कर कमशः िनना चाहिए, निम्नलिखित घटियां वीत जाने के वाद की चार-चार घड़ियां अमृतवटी कहलाती हैं—

कृत्तिका-५४, रोहिणी-५२, मृगशिरा-३८, आर्द्रा-३५ पुनर्वसु-५४, पुष्य-४४, श्लेषा-५६, मघा-५४, पू० फा०४४, उ० फा०-४२, हस्त-४५, चित्रा-४४, स्वाती-३८, विशाखा-३८, अनुराधा-३४, ज्येष्ठा-३८, मूल-४४, पू० षा०-४८, उ० पा०-४४, श्रवण-३४, धनिष्ठा-३४, शतभिषा-४२, पू० भा०-४०, उ० भा०-४८, रेवती-५४, अश्विनी-४२, भरिणी-४८।

(iii) जलवृद्धिकाल क्लोक सं० २७ टिप्पणी में बताया जा चुका है। सृष्टि आदि नक्षत्रों का विभाग भी वहीं पर विवेचित कर चुके हैं। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र वह है जिसे छोड़कर अभी सूर्य अगले नक्षत्र में हो गया हो। गरुड़ पुराण में कुछ नक्षत्रों की सूची दी गई है जिन्हें ऊर्ध्वमुख नक्षत्र माना गया है—

"रोहिण्यार्द्रा तथा पुष्यो, धनिष्ठा चोत्तरात्रयम् । वारुणं श्रवणं चैव नव चोर्ध्वमुखाः स्मृता ॥"

रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, धनिष्ठा तथा तीनों उत्तरा, शतभिषा तथा श्रवण ये नौ नक्षत्र 'ऊर्श्वमुख' हैं।

उपर्युक्त सिद्धान्त का उल्लेख 'जातकादेशमार्ग' में इस तरह

"प्राणांशदेहांशक सृष्टिताराः, पीयूषनाड्यः शुभदृष्टियोगौ । जलद्धिरुध्वीननकोऽपि यस्य, केन्द्र त्रिकोणपगतत्विमष्टम् ॥"

'प्राण व देह नवांश, सृष्टि नक्षत्न, अमृत घड़ियां, शुभग्रह की युति या दृष्टि, जलवृद्धिकाल, ऊर्ध्वमुख नक्षत्न तथा केन्द्र तिकोण गत ग्रह ये इष्ट (शुभ) कारक होते हैं।"

## ग्रहों की जन्म तिथि निकालना:

इतीह गुणवैगुण्ये चिन्तयेद्भावखौकसाम् । निजस्फुटादपास्येनं निखिलानां विदुस्तिथिम् ॥३०॥

इस तरह सूर्यादि ग्रहों तथा तन्वादि द्वादश भावों के गुणों व दोषों का विचार करना चाहिए। ग्रहों की स्पष्ट राश्यादि में से क्रमणः स्पष्ट सूर्य को घटा कर शेष के अंशादि बनाकर बारह का भाग देना चाहिए। लिब्ध में एक जोड़कर प्रत्येक ग्रह की वर्तमान तिथि जानी जा सकेगी।

इसी तरह सभी ग्रहों की तिथियां जानकर देखना चाहिए कि यदि वे चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी हैं तो अशुभ फल समझना चाहिए।

टिप्पणी —जातकादेशमार्ग के कथन से भी इसकी पुष्टि होती है। वहां कहा गया है—

"एवं भावग्रहाणां च गुणदोषौ विचिन्तयेत्। स्वस्फुटादेव सर्वेषां भानुं त्यक्त्वा तिथि विदुः।।"

"इस प्रकार भाव व ग्रहों के गुण दोषों का विचार करना चाहिए। ग्रह स्पष्ट में से स्पष्ट रिव को घटाने से ग्रह की तिथि जाननी चाहिए।

यह 'प्रणवाख्या' हिन्दी व्याख्या में भावोपचयापचय प्रकरण समाप्त हुआ।

#### भाव के फलोदय का समय-निर्धारण:

भावाधीशो भावगो भावदर्शी चिन्त्यास्तन्वादेर्गुणास्तैः स्वभावः । भावस्याथो लग्नभावेशयोः

सम्बन्धाद्दाये गोचरेणानुभूतिः ।।१।।

स्याद्भावस्याथात्र भावे शुभक्षें सोज्जें: सन्मित्रेश्वरैर्युक्तदृष्टे। भावेशाने कारके वा सवीय्यें पूर्वेंधीरैर्भावनिष्पत्तिस्क्ता ॥२।

तन्वादि वारह भावों के स्वामी ग्रह, भाव में विद्यमान ग्रह तथा भाव पर दृष्टि रखने वाले ग्रह, इन तीनों से शरीरादि के गुणों व दोषों को तथा भाव की प्रकृति व स्वरूप को जानना चाहिए। लग्नेश और भावेश के सम्बन्ध से, जब लग्नेश या भावेश का पूर्वोवत चार प्रकार का सम्बन्ध (कोई एक या अधिक) हो तो गोचर में तथा उन ग्रहों की विशोत्तरी आदि दशा के भोग-काल में उस भाव से सम्बन्धित फलोदय वताना चाहिए।

यदि भाव में शुभग्रह की राशि हो, वह शुभग्रह बलवान् होकर मित्र या स्वामी ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तथा भावेश व भावकारक बली हो तो भाव का लाभ (सिद्धि) होता है।

टिप्पणी—दोनों श्लोकों में वर्णित भाव की पुष्टि 'जातकादेश-मार्ग' के कथन से होती है—

"···भावानुभूतिरिह भावविलग्नपत्योः

सम्बन्धतो भवति चारवशाद् दशादौ।"

'भावेश व लग्नेश के शुभ सम्बन्ध से दशा में (गोचर या विशोत्तरी आदि) फलानुभूति होती है।' भाव सिद्धि के विषय में भी कहा गया है—

"भावे शुभक्षें शुभनाथमित्रैर्युक्तैः वलाढ्यैरवलोकिते वा।
भावाधिषे कारकखेंचरे वा बलान्विते सिद्धिमुपैति भावः॥"

'भावस्थित शुभराशि, भावेश की मित्र या स्वामी ग्रहों से युति तथा बलवान् होना, दृष्ट होना, भावेश व कारक की बलवत्ता होने पर भावसिद्धि होती है।'

#### भावसिद्धि व हानि का विचार:

सोर्जेब्वेब्वयुतेक्षितेब्विप सुहृत्सत्स्वामिभिः स्यात्तदा । भावाप्तिर्यदि वैषु पापमृतिरुङ्नाथाद्यदृष्टेषु चेत् । विद्याद्भावविनाशमुग्रखचरैः पार्श्वद्वयस्थैः समै-ध्र्यङ्काम्बाष्टमगैस्तथेह शुभदैभविस्य वृद्धि वदेत् ॥३॥

> विशेषतः कारकतोऽथभावे बल्युग्रनाथेन समेतदृष्टे। स्याद् दुष्टभावो विबलेन तेन युतेक्षिते गहितभावलाभः॥४॥

भाव, भावाधिपति व भावकारक यदि ये तीनों बली हों तथा अपने मिल्लों, शुभस्थानों के स्वामियों, अथवा शुभग्रहों से युत या दृष्ट न भी हों तो भी भाव का लाभ करते हैं।

यदि ये तीनों पापग्रह या षष्ठेश व अष्टमेश से युत या दृष्ट हों तो भाव का नाश होता है।

भाव से दूसरे व बारहवें पापग्रह हों, पापग्रहों से भाव विरा हो, अथवा भाव से तिकोण स्थानों में या चतुर्थ अष्टम में पापग्रह हों तो भाव का नाश होता है।

यदि भाव से द्वितीय, द्वादश, पंचम, नवम, चतुर्थ तथा अष्टम में शुभग्रह हों तो भाव की वृद्धि होती है।

विशेषतया लक्षण यदि भावकारक ग्रह पर लागू होते हों तो विशेष वृद्धि समझनी चाहिए।

यदि भावेश पापग्रह हो और वह वली होकर भाव में स्थित हो या भाव को देखे तो भाव दुःखदायक होता है। यदि पापग्रह भावेश निर्बल हो तथा भाव में हो या वहां पर उसकी दृष्टि हो तो भाव निन्दित होता है, अर्थात् भाव की प्राप्ति अच्छी तरह नहीं होती है।

टिप्पणी—भाव, भावेश व भावकारक यदि वलवान् तथा शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हों तो भाव की वृद्धि होती है तथा विपरीत स्थिति में भाव का नाश होता है। उक्त अर्थ की पुष्टि जातकादेशमार्ग के इस कथन से होती है।

बलान्वितेष्वेषु शुभेशिमत्रैरयुवतदृष्टेषु च भावलाभः। पापारिरन्ध्रेश समेत दृष्टेष्वेतेषु विद्यादिह भावनाशम्॥"

"यदि ये तीनों वलवान् तथा शुभस्थानेश या शुभग्रहों से युत वा दृष्ट न भी हों तो भी इनके भाव का लाभ होता है। पापग्रहों या पष्ठेश,

अष्टमेश से युत या दृष्ट हों तो भाव का नाश होता है।"

भाव से द्वितीय, द्वादश, चतुर्थ, अष्टम व तिकीण स्थानों में शुभ ग्रहों का होना भाव की वृद्धि का सूचक है। विपरीत स्थिति में भाव का नाश होता है। आशय यह है कि द्वितीय, द्वादशादि उक्त भावों में शुभ ग्रहों के होने से भाव पर शुभ प्रभाव तथा शुभ मध्यता आ जाती है, अतः भाव की वृद्धि स्वाभाविक है। इसके विपरीत पापग्रहों के वहां होने से भाव पापप्रभाव में आ जाएगा, अतः भाव का नाश होगा। जातकादेशकार ने कहा है—

"पार्श्वद्वयस्थैश्चतुरस्रगैर्वा त्रिकोणगैर्वा सकलैश्च पापैः। भावस्य नाशं शुभदैश्च वृद्धि समादिशेत् कारकतो विशेषात्।।"

"भाव के दोनों ओर, चतुर्थ, अष्टम तथा विकोण में यदि सभी पापग्रह हों तो भाव का नाश तथा शुभ ग्रहों के होने से वृद्धि होती है। उक्त स्थानों में शुभग्रहों के साथ यदि कारक भी विद्यमान हो तो भाव की विशेष वृद्धि समझनी चाहिए।"

तीसरे नियम के अनुसार जो भाव की दुःखप्रदता तथा कुत्सित भाव का वर्णन किया गया है, वहां भाव की दुःखप्रदता का अर्थ यह है कि उक्त भाव को इस स्थिति में, चाहे वह शुभ भाव ही क्यों न हो, दुष्टभाव की तरह समझकर विचार करना चाहिए। भावेश की निर्वलता होने पर भाव कुत्सित हो जाता है, अर्थात् भाव सम्बन्धी फल का लाभ अत्यन्त होनता या नीचता से होता है।

#### भावजन्म के शुभाशुभ योगः

लग्नाधीशजनीशभावपतयो भांशेषु येषु स्थिता भावास्तद्भभवाः फलन्ति किमुतन्नीचोच्चगेहोद्भवाः। भावेट्तत्सहितेक्षकर्क्षजनिता भावाः शुभाः स्युस्ततो-ऽनिष्टाःस्यूरणरिःफरोगरमणक्षांशादिकेषूद्भवाः ॥५॥

जन्म लग्नेश, जन्म चन्द्रेश और विचारणीय भावेश, ये तीनों जिन राशियों या नवांशों में हों, अथवा इनकी नीच व उच्च राशियों में यदि भाव की उत्पत्ति होती है तो भाव फिलत होता है। भावेश, भावेश से युवत या भावेश पर दृष्टि रखने वाले ग्रहों की राशियां या नवांशों में उत्पन्न भाव शुभ होते हैं। अष्टमेश, षष्ठेश व द्वादशेश की राशियों या नवांशों में उत्पन्न भाव अनिष्ट फल देने वाले होते हैं।

दिप्पणी—भाव की उत्पत्ति के विषय में पीछे भी वताया जा चुका है। यदि भाव की उत्पत्ति लग्नेश, भावेश, जन्म चन्द्रेश की स्थित राशि या नवांश में होगी तो भाव पूरा फल प्रदान करेगा, अर्थात् फलित होगा। इनकी नीचोच्च राशियों में यदि उत्पन्न हों तो भी उवत फल होता है।

भावेश व भावेश युत या दृष्ट ग्रहों की राशियों में उत्पन्न भावभी शुभ होते हैं। षष्ठ, अष्टम व द्वादश स्थानाधियों की राशियों या नवांशों में उत्पन्न भाव अनिष्ट फल देने वाले होते हैं। जातकादेश-मार्ग में कहा गया है—

"लग्नेश जन्मेश्वर भावनाथा येषु स्थिता भेष्वथवांशकेषु।
तद्राशिजाताश्चफलन्ति भावास्तदीय नीचोच्चगृहोद्भवा वा।।"

"लग्नेश, राशीश तथा भावेश जिन राशियों में या नवांशों में स्थित हों, उनमें या इनकी नीचोच्चराशियों में उत्पन्न भाव अपना फल देते हैं।"

भाव की उत्पत्ति जानने के लिए ग्रन्थकार आगे नियम बता रहे हैं।

#### भाव की जन्मराशि का ज्ञान:

कलेवरेट्कारकयोः कलेवर-

भावाधिपत्योः स्फुटयोगजातभे।

#### भावोद्भवः कारकयुक्तभांशके वा तन्नवांशे रविकारकारख्ययोः ॥६॥

जन्म लग्न के स्वामी तथा भाव कारक की स्पष्ट राइयादि के योग से प्राप्त राशि में भाव की उत्पत्ति समझनी चाहिए। अथवा जन्म लग्नेश और भावेश के स्पष्ट राइयादि योग के अनुसार भावोत्पत्ति जानें।

भाव का कारक जिस राशि में, जिस नवांश में विद्यमान हो उसमें भी भावोत्पत्ति कही जाती है।

सूर्य स्पष्ट व भाव कारक स्पष्ट के योग में भाव का जन्म होता है।

टिप्पणी—यहां पर भावोत्पत्ति जानने के लिए कई प्रकार बताए गए हैं।

- (i) लग्नेश स्पष्ट व कारक स्पष्ट के योग से।
- (ii) लग्नेश व भावेश के योग से ।
- (iii) कारक राशि या कारक नवांश राशि में।
- (iv) रिव स्पष्ट व भावकारक स्पष्ट के योग से। भावों की जन्म राशि जानी जा सकती है।

इस तरह यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकारों का अवलम्बन करके किसी भाव की एक ही जन्म राशि आएगी। उपर्युक्त पांचों प्रकार में से जिस राशि का आनयन एकाधिक विधि से समान हो, उसे ही राशि मान लीजिए, ऐसा हमारा विचार है। एक और विधि भी हो सकती है कि भावेश और भावकारक में से जो अधिक वलवान् हो, उसे ही इस किया में प्रधान मानकर जन्म राशि निर्णय में सहायक मानना चाहिए। पीछे गुणपिण्ड किया से आगत नक्षत्र की राशि भी कदाचित् जन्मराशि मानी जाती है। वैसे जातकादेशमार्ग में भी उपर्युक्त विधियां वताई गई हैं—

"लग्नाधिपकारकयोर्लग्नाधिपभावनाथयोरथवा । स्फुटयोगजनक्षत्रे भावानां जन्म निर्दिशेन्मतिमान् ॥"

"लग्नेश व कारक से अथवा लग्नेश भावेश के योग से भावों का जन्म बुद्धिमानों को जानना चाहिए।" हम समझते हैं कि उपर्युक्त प्रकारों में से लग्नेश भावकारक व लग्नेश भावेश के योग से ही प्रधानतः भावराशि का ज्ञान करना अधिक युक्तिसंगत होगा।

नवांश व कारक तथा सूर्य और कारक का विकल्प इस विषय में जातकादेशमार्ग के कर्त्ता को मान्य है—

> "कारकयुक्ते राशौ नवांशकेऽथवा तन्नवांशे। कारकदिनकरयोर्वा स्फुटयोगे भावजन्म ववतव्यम्॥"

''कारक की राशि या कारक की नवांश राशि को अथवा सूर्य व भावकारक के योग को भाव की राशि समझनी चाहिए।''

भाव की दिशा:

स्फुटैक्यभे भावजिनः प्रदिष्टा भावेशभावोपगवीक्षकाणाम् । दिक्सम्भवा भावपकारकाख्य-राश्यंशदिग्जाः प्रभवन्ति भावाः ॥७॥

भावेश, भाव में स्थित ग्रह या भाव पर दृष्टि रखने वाले ग्रहों की दिशा में भाव का जन्म समझना चाहिए। भावेश और भावकारक की राशिया नवांश राशि की दिशाओं में भी भाव का जन्म बताया जाता है।

टिप्पणी—उपर्यु वत दिग्विभाग के विषय में जातकादेशमार्ग में कहा गया है—

'भावेशभावगतवीक्षकविग्भवा वा भावेशकारकगृहांशकविग्भवा वा। भावाभवति····।''

'भावेश, भावगत व भावदर्शी ग्रहों की दिशा में अथवा भावेश व कारक के नवांश की दिशा में भाव होता है।''

ग्रहों की दिशा के विषय में ध्यातव्य है-

"सूर्यः शुकः क्षोणिपुत्रः सैंहिकेयः शनिः शशी। बुधो बृहस्पतिश्चैते दिशाभीशास्तथा ग्रहाः॥" "पूर्व का स्वामी सूर्य, अग्निकोण—शुक्र, दक्षिण—मंगल, नैऋत्य—राहु, पश्चिम—शनि, वायव्य—चन्द्रमा, उत्तर—बुध व ईशान का स्वामी बृहस्पति होता है।"

भाव का जन्मस्थान व दूरी का ज्ञान:

उदिता ये नभोवास।श्चराद्यैस्तैर्गृ हांशकैः । प्रमाणमपि भागस्य तत्र बूयाद्विचक्षणः ॥ ।। ।।

जन्म के समय जो ग्रह उदित अर्थात् पूर्वादि दिशागत हों उनकी चरादि राशि या नवांश के तुल्य योजन उस भाव के जन्मस्थान की दूरी समझनी चाहिए।

टिप्पणी—जन्म कालीन उदित ग्रह की राशि या नवांश के बरावर योजन दूरी पर भाव का जन्म समझा जाता है। जातकादेशमार्ग में भी कहा गया है—

" उदितखेटगृहांशकैस्तेर्मार्गप्रमाणमिप तत्र वदेच्चराद्यैः।" इति

"उदित ग्रह की राशिया नवांश के तुल्य चरादि ऋम से जन्म स्थान का प्रमाण समझना चाहिए।"

भावों की संख्यादि का विचार:

भावेशस्येतांशकास्तत्समान-संख्या भावाः स्युस्तदंशेड्गुणाढ्याः । सोज्जैंस्तैश्चेद्भावसिद्धि वदन्ति यद्यज्जोंनैस्तैस्तदा भावनाशम् ॥६॥

भावेश के जितने गत नवांश हों उनमें उसके वर्तमान नवांशेश के गुणों का योग करने से भावों की संख्यादि का ज्ञान हो जाता है। यदि ये गत नवांश वली हों तो भाव की सिद्धि कहनी चाहिए तथा निर्वल होने पर भावों की हानि करते हैं।

भावफल सिद्धि का समय:

भावे यदा तदिनगर्भलवे चरन्ति तत्कोणभे चतनुभावपकारकारख्याः।

### भावा भवन्ति सफला मृतिमान्दिभेशौ तत्राकृतित्रिलवपः किमु तत्क्षतिः स्यात् ॥१०॥

भाव की राशि में, भाव के स्वामी की आक्रान्त राशि में अथवा नवांश में अथवा इनकी नवम पंचम राशि में जब गोचर से लग्नेश, भावेश व भावकारक का संक्रमण हो तो उस समय भाव पल देता है।

उक्त भावराशि, भावेश राशि या नवांश में जब गोचर से अष्ट-मेश, मान्दि राशीश अथवा वाईसवें द्रेष्काण के स्वामी का संक्रमण हो तो भावों का नाश होता है।

टिप्पणी—जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव की राशि में अथवा भावेश की राशि या नवांश में अथवा इनकी विकोण राशियों में जब-जब लग्नेश, भावेश व भावकारक आएंगे तब-तब उस भाव के फल का लाभ होगा। जब-जब इन राशियों में अध्टमेश का तथा मान्दि राशीश या बाईसवें द्रेष्काण के स्वामी का संक्रमण होगा तो फल हानि होगी। इस तरह भावफल की सिद्धि या हानि के समय का ज्ञान कर जीवन के लाभप्रद व हानिप्रद वर्षों का निर्णय दैवज्ञ को कर लेना चाहिए। जातकादेशमार्ग की साक्षी प्रस्तुत है—

"भावे तदीशस्थितभांशके वा तेषां त्रिकोणे च यदा चरन्ति । लग्नेशभावाधिपकारकाख्यास्तदा तु भावाः सफला भवन्ति ॥"

''भाव, भावेश राशिया नवांश अथवा विकोणों में जब भावेश भावकारक या लग्नेश का गोचर आये तो भाव सफल होते हैं।'' भावों के फल-नाश के विषय में भी कहा गया है—

> 'यदा चरन्ति तत्रैव रन्ध्रपो मान्दिभेश्वरः। खरद्रेक्काणपो वापि भावनाशस्तदा भवेत्॥'

"जव पूर्वोक्त राशियों में अष्टमेश, मान्दि राशीश या २२वें द्रेष्काण का स्वामी आये तो भाव का नाश होगा।"

भाव लाभ के समय के अन्य योग:

भावाितः पौरराशि किमुदयभवनेशस्यभांशितकोण भावेशे कारके वा गतवित किमुताङ्गेशभावेशयोगे। अन्योन्यं वीक्षणे वाऽिदतितनयगुरौ भावनाथस्थभांशं प्राप्ते वा तित्रकोणं िकमु तनुभवनेड्भावपत्योः स्फुटैक्ये ॥११॥ राश्यंशे वाऽथ तस्मात्तनयगृहतपोभङ्गतेऽथोस्फुटैक्यं भावाङ्गेट्कारकाणां भवनमुपगते वाक्पतौ भावलाभः । जीवग्लौकारकाख्यास्तनुपगतनवांशेशराशौ विशन्ति तत्काले भावलाभिस्त्वह भवति तदा प्रायशो मानवानाम् ॥१२॥

लग्न की राशि में, लग्नेश द्वारा आकान्त राशि में अथवा इन दोनों के नवांश में, भावेश या भावकारक आये तब भाव प्राप्ति होती है।

जव गोचर में भावेश व लग्नेश का सम्बन्ध (पूर्वोक्त चार प्रकार का सम्बन्ध) हो अथवा दोनों का योग हो तो भाव के फल की प्राप्ति होती है।

भावेश की अधिष्ठित राशि में या नवांश राशि में अथवा दोनों से तिकोण राशियों में जब गोचर से बृहस्पति आये तो लाभ होता है।

लग्नेश व भावेश के स्पष्ट राश्यादि योग में या योग के नवांश में व तिकोण में जब वृहस्पति का संक्रमण हो तो भाव का लाभ होता है।

लग्नेश, भावेश व भावकारक के स्पष्ट राश्यादि योग में जब गुरु आता है तो भाव के फल का लाभ होता है।

जन्म लग्नेश जिस नवांश में हो उस राशि में जव वृहस्पति चन्द्रमा और भावकारक संक्रमण करेंगे, तब-तब प्रायः भाव की प्राप्ति होती है।

टिप्पणी—जन्म लग्न या चन्द्र लग्न में से जो अधिक वलवान् हो, उसे ही इस विषय में प्रयुक्त करना चाहिए। गोचर विधि से उपर्युक्त राशियों में जब ये ग्रह आयेंगे तो भाव से सम्बन्धित फल का लाभ होगा। फलदीपिका में कहा गया है—

"भावेशस्थितभांशकोणमपि वा भावं तु वा लग्नपो, लग्नेशस्थितभांशकोणमुदयं वायाति भावाधिपः। संयोगेऽपि विलोकनेऽपि च तयोस्तद्भाव सिद्धिं तदा, ब्रूयात्कारकयोगतस्तनुपतेर्लग्नाच्च चन्द्रादिष ॥' भावेश जिस राशिया नवांश में स्थित हो, उसमें या उससे तिकोणराशियों में जब लग्नेश आना है अथवा भावेश आता है, अथवा लग्नेश व भावेश के योग में या दृष्टि सम्बन्ध में भी भावसिद्धि होती है। भावसिद्धि का विचार कारक व लग्नेश के योग से भी होता है।

चन्द्र लग्न या जन्म लग्न से (जो अधिक वली हो) भाव का विचार करना चाहिए।"

> स्वीयोत्पत्तौ यत्फलं यस्य येन वाच्यं खेटेनोद्गमागारयाते। तस्मिन्खेटे तत्फलं तस्य तज्ज्ञो बूयाद्वाङ्गेशस्थभांशत्रिकोणम् ।।१३॥

जन्म लग्न के समय जिस भाव का जिस ग्रह से फल कहना हो, वह ग्रह जब लग्न में, लग्नेशाधिष्ठित राशि में या नवांश में या तिकोण राशियों में अथवा स्वराशि या स्वनवांश या तिकोण में आएगा तो विद्वानों को फल प्राप्ति कहनी चाहिए।

टिप्पणी—सामान्यतः भाव, भावेश व भावकारक में से जो सर्वाधिक वलवान् हो उससे ही भाव का फल कहा जाता है। जव-जब वह ग्रह लग्न में आता है तो भाव सिद्धि होती है।

इसके विकल्प के रूप में लग्नेशाधिष्ठित राशि या नवांश, स्वराशि व नवांश तथा इन सबके विकोणों का भी ग्रहण किया गया है।

> प्राप्ते स्वर्क्षांशित्रकोणक्षंयाते तस्मिन्वाच्यं तत्फलं वा फलानाम् । दातारो ये खेचरास्तद्गभांश-तत्कोणक्षं चेच्चरत्यङ्गनाथः ।।१४॥

शुभाशुभ फल के कारक जो ग्रह हों उनकी आकान्त राशि में या नवांश में अथवा विकोण राशियों में जब लग्नेश गोचर में आएगा तब उस ग्रह का शुभाशुभ रूप फल होरावेत्ताओं ने बताया है।

> तज्ज्ञैस्तस्य फलं वाच्यं तत्रैवेन्द्वार्य्यभास्कराः। सञ्चरन्ति तदा ब्रूयात्तत्फलं सदसिकमु॥१५॥

फलदायक ग्रहों की आकान्त राशि, नवांश राशि या विकोण राशियों में जब चन्द्र, गुरु व सूर्य आएंगे तब-तब भाव सम्बन्धी शुभाशुभ फल की प्राप्ति होगी।

भावेशादियों के दशा-काल में फलोदय:

भावेशस्तत्कारको भावदर्शी भावस्थो यश्चागमे तद्दशानाम् । भावाः स्युश्चेद्भावलाभस्तदानीं ते खेटा ना तप्रदा भावनाशाः ॥१६॥

भावेश, भावकारक, भाव पर दृष्टिकारक ग्रह और भाव में विद्यमान ग्रह, इनमें से जो-जो भाव के फलकारक हों, उनकी दशाओं के भोगकाल में भाव से सम्बन्धित फल की प्राप्ति होती है।

यदि ये ग्रह भाव के हानिकारक हों तो इनकी दशाओं में भाव हानि होगी।

टिप्पणी—भावेश व भावकारक, दृष्टिकारक व युतिकारक ग्रह यदि वलवान् होते हैं तो शुभ फल करते तथा निर्वल व दुष्टस्थानगत हों तो हानि करते हैं। यह विषय पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। इनकी दशा-भुक्ति में तदनुसार ही फल होता है।

> भावेशतत्कारकखेचराश्रित-राश्यंशनाथेषु खगेषु यो बली। दायेऽपहारे किमु तन्नभः सदो भावा भवेयुस्त्वित कोविदा विदुः॥१७॥

विचारणीय भाव का स्वामी तथा भाव का कारक ग्रह एवं इन दोनों की अधिष्टित राशि व नवांश के स्वामी ग्रहों में जो सबसे अधिक बलवान् हो, उसी ग्रह की दशा के समय में अथवा अन्तर्दशा में विद्वानों ने उक्त भाव का फल वताया है।

> टिप्पणी—इस विषय में जातकादेशमार्ग की साक्षी है— भावेशकारकाश्यामाश्रितराश्यंशपेषु विहगेषु। बलसहितस्य दशायामपहारे वा भवन्ति भावास्ते।।"

'भावेश, कारक व इनकी अधिष्ठित राशि व नवांश के अधिपितयों में जो सर्वाधिक बली हो, उसकी दशान्तर्दंशा में भावका फल होता है।'

यो भावभावेश्वरकारकेषु च स्याद्भावदाता किल तद्दशागमे। कि तत्समेतांशपतेर्दशागमे भावस्य सिद्धिभवतीति केचन।।१८।।

भाव, भावेश व भावकारक ग्रहों में जो सबसे अधिक फलदायक (वलवान्) हो उसकी दशा में, अथवा उसके अधिष्ठित नवांशेश की दशा आने पर भाव की सिद्धि होती है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है।

> यद्भावस्थो गोचराद्दायनाथो लग्नात्स्वोच्चस्वर्क्षगो मित्रभस्थः। सारोपेतो जन्मकालेऽपि तस्य चेत्कुर्य्यात्तद्भावपुष्टि तदानीम्।।१६।।

दशा का स्वामी (महादशेश) गोचर से अथवा लग्न से जिस भाव में स्थित हो, यदि वहां वह अपने उच्च गृह, स्वगृह या मित्रगृह में हो तथा जन्म समय में भी वली हो तो उस भाव की तब पुष्टि करता है।

टिप्पणी—आशय यह है कि जिस की ग्रह दशा वर्तमान हो, वह यदि गोचर में अपनी राशि में, अपनी उच्चराशि में अथवा मित्र की राशि में हो तथा व्यक्ति की जन्म कुण्डली में भी वह ग्रह बलवान् हो तो जन्म समय वह जिस भाव का स्वामी होगा, उस दशा काल में उस भाव की बढ़ोतरी होगी। मंत्रेश्वर ने भी कहा है—

"यद्भावगो गोचरतो विलग्नाद् दशेश्वरः स्वोच्चसुहृद्गृहस्थः। तद्भाव पुष्टि कुरुते तदानीं बलान्वितश्चेज्जननेऽपि तस्य।।"

"गोचर व लग्न से दशेश जिस स्थान में स्वगृहोच्च व मित्रग्रह में होगा तथा जन्म समय में भी बलवान् हो तो उस भाव के फल की प्राप्ति अपने दशा भोग में करवाएगा।"

#### भावसिद्धि के कुछ अन्य योग:

खलग्रहा भावगृहात्सहोदर-लाभारिगाः कण्टककोणभाश्रिताः। सौम्यग्रहा भावपतेः सुहृद्ग्रहा-स्ते वीर्य्ययुक्ता यदि भावसिद्धिदाः॥२०॥

तन्वादि वारह भावों में से जिस भाव का विचार करना अभीष्ट हो, उस भाव से तृतीय, षष्ठ व एकादश स्थान में पापग्रह हों तथा केन्द्र व त्निकोण स्थानों में शुभग्रह हों और वे भावेश के मित्र हों तथा बलवान् हों, तव उस भाव के फल की सिद्धि होती है।

#### बली योगकारक ग्रह का फलोदय:

फलानि दृग्योगमुखोद्भवानि यानीह तत्कर्त्तृ नभोगमध्ये । ओजो घनं यस्य खगस्य तस्य दायेऽत्र भुक्तौ किमु तत्फलं स्यात् ॥२१॥

अभी तक जितने भावसिद्धि के योग वताए गये हैं, उन दृष्टि और युति के आधार पर विभाजित योगों का कारक जो ग्रह सबसे अधिक वलवान् हो, उसी ग्रह की दशा या अन्तर्दशा के भोग के समय, तत्सम्बन्धित फल की प्राप्ति होती है।

टिप्पणी—कारक ग्रहों के फलकारी योग प्रायः दृष्टि, युति व स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। दृष्टि व युति पर आधारित योगों में योग कारक ग्रहों का योगदान स्पष्टतया होता है। अतः कई योगकारक ग्रहों के द्वारा जब कोई एक भाव ही पुष्ट किया जाता हो तो उस समय तत्सम्बन्धी फल की प्राप्ति कव होगी ? इस सम्बन्ध में ग्रन्थकार ने कहा है कि उन समस्त योगकारक ग्रहों में जो सबसे अधिक वलवान् हो, उसी ग्रह की महादशा या अन्तर्दशा में फल प्राप्त होगा। इसी विषय में जातकाभरण में भी यही कहा गया है—

"एते हि योगाः कथिताः मुनीन्द्रैः सान्द्रं बलं यस्य नभश्चरस्य । कल्प्यं फलं तस्य च पाक काले, सुनिर्मला यस्य मतिस्तु तेन ॥" "मुनीन्द्रों ने ये ग्रह योग वताये हैं, उनमें जिस ग्रह का खूव (सान्द्र) वल हो, उसी ग्रह की दशान्तर्दशा में निर्मल बुद्धि वाले विद्वानों को फलोदय समझना चाहिए।"

#### पूर्णदृष्टिकारक ग्रहका फलः

पूर्णेक्षया पश्यति यद्गृहं खगो लग्नाद् गृहे यत्र च यद्गृहं भवेत्। तत्तुल्यवर्षे फलमस्य लग्नतो-ऽकान्तं समा द्वादश तद्वदग्रतः।।२२।

जो ग्रह जिस स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, वह स्थान लग्न से जितने घर आगे हो, उतने ही वर्ष की आयु में, उस ग्रह से सम्बन्धित फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। व्यय स्थान तक वारह वर्ष होते हैं, तत्पश्चात् दूसरी आवृत्ति में चौवीस, तीसरी में छत्तीस तथा चौथी में अड़तालोस वर्ष हो जाएंगे। इसी कम से आगे गणना कर ग्रह का फलोदय जान लेना चाहिए।

दिप्पणी—यहां पर सुदर्शन पद्धित से फलोदय ज्ञान का प्रकार वताया गया है। सुदर्शन पद्धित में प्रत्येक वर्ष का दशेश जानने के लिए लग्नादि वारह भावों में प्रत्येक आवृत्ति में वारह-वारह आयु वर्षों की कल्पना करके वर्तमान वर्ष के भाव में स्थित राशीश को वर्ष का दशेश माना जाता है। उसी भाव को लग्न मानकर वर्तमान वर्ष का शुभाशुभ फल जाना जाता है। इस विषय में ग्रन्थकार ने अपने ज्योतिस्तस्व नामक ग्रन्थ में कहा है—

"आरभ्य जन्मोदयभं गताब्दाः शोध्याः समाभ्योऽभिमताभिधाभ्यः । तन्वादिषु द्वादशभावकेषु स्थितैर्नभोगैः सदसत्फलं हि ॥"

"आयु के गताब्दों को लग्नादि वारह भावों में स्थापित कर ले। वर्तमान आयु वर्ष भाव में स्थित ग्रहों से शुभाशुभ फल कहे।"

#### ग्रह भागानुसार फल प्राप्ति :

यदा योगावयोत्थविवृत्तौ योगकारिणोः। तयोर्द्वयोश्चलः खेटः पृष्ठतोऽग्रेऽपि मन्दगः॥२३॥ तयोद्विशितुल्यांशान्तरे रूपं वियल्लेव।

खं रब्यंशे फलं चानुपातात्साध्यमिनांशकैः॥२४॥
अग्रांशगे चले खेटे तत्रेष्टस्य विनाशकः।
तद्योगप्रदयोर्यत्र यदाऽप्येकं बली विधुः॥२४॥
पश्येदुक्तलवैः स्थानाद्विशेषफलकृद्भवेत्।
दुःस्थानानि विना खेटाः पश्येयुनिखलालयान्॥२६॥
उत्तमाः स्वगृहे तुङ्गे तत्राधीष्टगृहे समाः।
हीना इतरधा प्रोक्ता फलानां प्रापणे बुधैः॥२७॥

योग कारक व अवयोग कारक दोनों ग्रहों के वीच में जो ग्रह मन्दगित हो वह शीघ्रगित ग्रह से अंशादि में अधिक हो तथा शीघ्रगित ग्रह अंशों में कम हो तथा उन दोनों के वीच अधिकाधिक वारह अंशों का अन्तर हो तो वे योगकारक ग्रह होंगे।

यदि दोनों योगकारक ग्रहों के अंश समान हों तो पूर्ण फल होता है। दोनों ग्रहों के अंशादि यदि द्वादशांशों के अन्तराल पर हों तो फल नहीं होता है।

यदि कहीं वीच में दोनों ग्रहों के अंशादि हों तो त्रैराशिक विधि से अनुपात द्वारा फल का अनुमान करना चाहिए।

यदि मन्दगति ग्रह से शीघ्रगति ग्रह आगे हो तो शुभ फल का नाश होता है।

यदि उक्त योगकारक ग्रहों में से किसी एक को भी बलवान् चन्द्रमा देखता हो यो विशेष फल की प्राप्ति होती है।

स्वराशिगत या उच्च राशिगत ग्रह यदि दुष्टस्थानों को छोड़कर शेष स्थानों को देखते हों, तो उत्तम फल प्राप्ति का योग होता है। अधि-मित्र की राशि में होने पर मध्यम फलकारक तथा शत्रु या नीचराशि में हों तो अशुभ फलकारक होते हैं। यह फल प्राप्ति की विधि विद्वानों ने कही है।

टिप्पणी—यहां पर ताजिक शास्त्र के आधार पर ग्रहयोग के फल का विवेचन किया गया है। ताजिक शास्त्र में इक्कबाल, इन्दुवार, इत्थसाल आदि योगों का वर्णन आता है। ये समस्त योग ग्रहों (लग्नेश व कार्येश) की स्थिति विशेष से सम्पन्न होते हैं। जिसके विषय में जिज्ञासा है, उस भाव की राशि का स्वामी कार्येश है। प्रस्तुत प्रसंग में इत्थसाल योग का आधार ग्रहण किया है। इत्थसाल योग में ग्रहों की दृष्टि होना आवश्यक है। शी घ्रगति ग्रह यदि मन्दगति ग्रह से पीछे थोड़े से ही अन्तर पर विद्यमान हो तो पूर्ण इत्थसाल होता है। यदि शी घ्रगति ग्रह पीछे रह कर दी प्तांशों के समान अन्तर पर हो तो भविष्यत् इत्थसाल होता है। इसके लिए शी घ्रगति ग्रह मन्दगति ग्रह से पिछली राशि में होना आवश्यक है। शी घ्रगति ग्रह का मन्दगति ग्रह से आगे रहना कार्यनाशक होता है।

उक्त योगों में इस योग का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, तथापि इन्हें इत्थसाल योग नहीं कहा जा सकता है। सामान्यतः इस सिद्धान्त का आधार यह है कि कार्येश व लग्नेश का संयोग (अंशात्मक न कि कुण्डली में युति) कार्य-साधक होता है। माना कर्क लग्न की कुण्डली में धन सम्बन्धी विचार करना है तो लग्नेश चन्द्रमा तथा धनेश सूर्य होगा। यह सूर्य ही कार्येश है तथा चन्द्रमा की अपेक्षा मन्दगित है। अब दोनों के अंशों का अन्तर व राशि की स्थिति का विचार करना चाहिए। चन्द्रमा मिथुन राशि में सोलह अंशों का है तथा सूर्य मकर राशि में ग्यारह अंशों का है। यहां शीघ्रगित ग्रह मन्दगित से आगे है, लेकिन दोनों में दीप्तांश तुल्य या सामान्यतः बारह अंशों का अन्तर नहीं है, अतः सम्पूर्ण धननाश का योग नहीं है। उत्तरकालामृत में भी इसका उल्लेख किया गया है—

"योगस्याप्यवयोगजस्य विवृतौ तद्योगकर्त्रोर्द्वयोः मन्दोग्रेप्यथ पृष्ठतश्चलखगस्तद्द्वादशांशान्तरे । रूपं शून्यलवे भवेद्रवि (१२) लवे खं चानुपातात्फलम्, सूर्याशैश्चलखेचरेऽग्रलवगे तत्रेष्टविध्वंसकः ॥"

"योगकारक व अवयोगकारक ग्रहों में से मन्दगित ग्रह से शीघ्र-गित ग्रह पीछे हो तथा उनका अन्तर १२ अंशों से अधिक कदापि न हो तो वे योगकारक होते हैं। यदि दोनों का अंशात्मक मान समान हो तो पूर्ण फल तथा वारह अंशों से कम हो तो अनुपात से फल जानना चाहिए। बारह अंशों तक यदि शीघ्रगित आगे चला गया है तो पूर्ण नाश योग होता है।" चन्द्रमा की दृष्टि की विशेषता के विषय में भी वहां कहा गया है कि वलवान् चन्द्रमा की दृष्टि योगकारक ग्रहों को अतिरिक्त वल प्रदान करती है। लेकिन वारह अंशों से अधिक अन्तर वाले ग्रह के विषय में चन्द्र की दृष्टि भी लाभदायक नहीं होती है—

> 'तद्योगप्रदयोयंदेकमपि वा चन्द्र: प्रपश्येद्वली, स्थानात्प्रोक्तलवैर्विशेषफलकुत्षष्ठाष्टरिःफान्विनाः।।'

"यदि योगकारक ग्रहों में से किसी एक को भी वली चन्द्रमा देखें तो विशेष फलोदय समझना चाहिए, लेकिन चन्द्रमा षष्ठ, अष्टम व द्वादश स्थानों में नहीं होना चाहिए।"

चिन्तयेच्चरमभादतीतकमेष्यमर्थभवनाद्विभावसोः ।
भाव्यतीतमुरगाधिनाथतः
साम्प्रतं हरिणलाञ्छनाभिधात् ॥२८॥

"जिस भाव का विचार कर रहे हों, तत्सम्बन्धी पदार्थों का भूत काल (फल प्राप्ति भूतकालिक) का विचार करना चाहिए। उस भाव से वर्तमान काल का तथा धन भाव से भविष्यत्काल का विचार करना चाहिए।"

ग्रहों के आधार पर क्रमशः राहु, चन्द्रमा व सूर्य से भूत, वर्तमान व भविष्य का विचार करना चाहिए।

टिप्पणी—आशय यह है कि जब किसी भाव का विचार कर रहे हों तो यह देखें कि भाव सम्बन्धी फल की प्राप्ति भूत में कैसी थी? वर्तमान में कैसी है, तथा भविष्यत्काल में कैसी रहेगी? तव उस भाव के साथ-साथ उससे पिछला व अगला भाव भी देखना चाहिए। पिछला भाव भूत काल का द्योतक होगा तथा अगला भाव भविष्यत्काल को वतायेगा। स्वाभाविक रूप से भाव को वर्तमान का प्रतिनिधि समझना चाहिए। एक स्थान पर कहा गया है—

'अतीतमन्तिमादेष्यं वित्तभात्प्रविलोकयेत् । राहोरतीतं रवितो भावि साम्प्रतमिन्दुतः ॥' इति "(भाव से) द्वादश स्थान से अतीत, आगामी भाव से भविष्यत् का विचार करें। राहु से अतीत, सूर्य से भविष्य तथा चन्द्रमा से वर्तमान का विचार करें।"

हम समझते हैं कि जिज्ञासु की तीनों अवस्थाओं (वाल्य/किशोर, युवा तथा वृद्ध) का विचार कमशः व्ययस्थान, विचारणीय स्थान तथा धन स्थान से करना चाहिए। यदि भाव का द्वादश निर्वल है तो वाल्यकाल में अथवा कैशोर्य में व्यक्ति को तद्भाव सम्बन्धी फल की अल्पता रही है। यदि भाव स्वयं वलवान् है तो युवावस्था में अवश्य फल प्राप्ति होगी तथा धनस्थान के वलवान् होने पर प्रौढ़ या वृद्धावस्था में जाकर फल-लाभ होगा। फिर भी सामान्यतः भाव के वलावल का प्रभाव सार्वकालिक समझना चाहिए।

व्रणकारक ग्रह से शरीर में व्रण-ज्ञान :

सदुष्कृतो द्वेष्यदयस्त्रिकस्थस्तनुस्थितो वा व्रणकृच्छरीरे।
तद्भावगामीत्थिमिनः क इन्दुरास्ये गलेऽस्रो हृदि विद्यमोंऽघ्यौ ॥२६॥
काव्योऽक्षिपृष्ठे धिषणस्तु नाभिमूले तदेममँ कुरुतेऽधरेऽहिः।
साधेऽरिनाथे गगनेऽघदृष्टे
यदङ्गभेऽरुःप्रभवेत्तदङ्गे॥३०॥

''विकस्थानों में या लग्न में षष्ठेश हो और वह पापग्रहों से युति कर रहा हो तो शरीर में त्रण (चिन्ह) बनाता है।

यदि षष्ठेश सूर्य हो तो सिर में व्रण होता है, चन्द्रमा से मुख में, मंगल से कण्ठ में, बुध से हृदय में, गुरु से नाभि मूल में, शुक्र से नेव्र या पीठ में, शिन से पैर में तथा राहु से ओठ में व्रण समझना चाहिए।

दशम स्थान में, अंग विभाग के अनुसार, जिस अंग की राशि हो यदि वहां पाप युक्त वा दृष्ट षष्ठेश स्थित हो तो उस अंग में व्रण कारक होता है।"

टिप्पणी—षष्ठ स्थान रोग-स्थान होता है। पीछे बताया जा चुका है कि व्रण का विचार भी षष्ठ स्थान से ही किया जाता है। यही कारण है कि षष्ठेश की तनु स्थान अर्थात् शरीर स्थान में स्थिति से घाव आदि का विचार करना यहां बताया गया है। ग्रह षष्ठेश होकर अलग-अलग अंगों में व्रण कारक होता है। ग्रहों के व्रण स्थानों के विषय में जो बताया गया है, वह जातकालंकार में गणेशदैवज्ञ ने भी बताया है—

"इत्थं तत्स्थानगामी शिरिस दिनमणिश्चानने शीतभानुः, कण्ठे भूमीतनूजो हृदि शशितनयो वाक्पितिर्नाभिमूले। नेत्रे पृष्ठे च शुक्रो दिनकरतनयः स्यात्पदे चाधरे चेत् केतुर्वा सैंहिकेय ....।"

"सूर्य सिर में, चन्द्रमा मुख में, मंगल कण्ठ में, वृध हृदय में, वृहस्पति नाभिमूल में, शुक्र नेत्र व पीठ में, शिन पैर में, राहु या केतु ओड्ठ में व्रण कारक होते हैं।"

जातक पारिजात नामक ग्रन्थ के रचियता ने ग्रहों के इन स्थानों को भिन्न प्रकार से माना है। उनके मतानुसार "सूर्य सिर में, चन्द्रमा मुख में, मंगल कण्ठ में, बुध नाभिमूल में, शुक्र नेत्नों में, राहु व केतु पेट में रोगों के कारक होते हैं और शनि वायु-विकार करता है। बृहस्पित नीरोगता का कारक है। यदि लग्नेश बुध की राशि (३-६) में स्थित होकर बुध से युत या दृष्ट हो तो गुष्त स्थानों में व्रण होता है।"

जातकपारिजातकारने बृहस्पित को नीरोगता का कारक माना है, लेकिन महर्षि पराशर ने कहा है कि यदि षष्ठेश से युत होकर गुरु षष्ठ या अष्टम स्थान में हो तो नाक से सम्बन्धित रोग होते हैं। राहु व केतु के व्रण-स्थानों के विषय में भी इनके विचारों में थोड़ा भेद है—

### "गुरुणा नासिकायां च भृगुणा नयने पदे। शनिना राहुणा कुक्षौ केतुना च तथा भवेत्।।"

"(षष्ठेश के साथ यदि षष्ठ व अष्टम में) गुरु हो तो नाक में, शुक्र हो तो आंख में, शनि से पैर में तथा राहु-केतु से कुक्षि स्थान (पाइर्व) अथवा बाहूमूल (बगल) में रोग होता है।"

इस प्रसंग में वर्ण से तात्पर्य रोग से ही लेना चाहिए। अंगों के विषय में भी विशेषतया वह अंग न लेकर अंग प्रदेश का ग्रहण करना चाहिए। जैसे चन्द्रमा से मुख रोगों का सम्बन्ध जोड़ा गया है, अतः मुख द्वार से तात्पर्य न समझ कर चेहरा (मुख) भी अभीष्ट हो सकता है।

ग्रहों से मृत्यु-कारण विचार ः

मृत्यूपगश्चेन्मिहिरोऽग्निनाऽब्ज-स्तत्रम्बुना चन्द्रजनिज्वंरेण। धीमानविज्ञातरुजा क्षुधा भो-ऽमुक्छस्त्रतो नैति यमस्तृषान्तम्।।३१॥

"अष्टम में सूर्य हो तो अग्नि से, चन्द्र हो तो जल से, बुध हो तो ज्वरादि रोगों से गुरु हो तो अज्ञात रोग से, शुक्र हो तो भूख से, मंगल हो तो शस्त्र से, शिन हो तो प्यास से मृत्यु होती है।"

### ग्रहों के मारक स्थान :

सूरिः सोदरगोस्तगः कुज इनोऽन्त्यस्थः कलेट् कालगः कालः कायगतो भृगुर्भयगतोऽहिर्ज्ञानगो ज्ञोऽस्तगः। मृत्युस्थानमितोरितं दिविषदां तस्मिन्खलात्पेक्षिते कि वा नीचसपत्नराशिसहिते कि दुर्बले दुःखभाक्।।३२।।

"तीसरे स्थान में बृहस्पित हो तो वह मरण स्थान हो जाता है। इसी तरह सप्तम में मंगल, द्वादश में सूर्य, अष्टम में चन्द्रमा, लग्न में शिन, पष्ठ में शुक्र, नवम में राहु तथा सप्तम में बुध हो तो ये स्थान मृत्यु स्थान हो जाते हैं।

इन मृत्यु स्थानों में यदि पापग्रहों की दृष्टि या युति हो अथवा नीचराशिगत, शत्रुराशिगत व कमजोर ग्रह हों तो अत्यन्त कष्ट होता है।"

दिप्पणी:—यदि उपर्युक्त ग्रह निर्दिष्ट स्थानों में हों तो उन स्थानों को भी मृत्यु स्थान (मारक स्थान) की तरह देखना चाहिए। इन स्थानों में उपर्युक्त ग्रहों की स्थिति से तो मारकत्व का आधान होता है तथा अन्य दृष्टि या युति कारक पाप या दुर्बल ग्रहों से कष्ट में वृद्धि होती है। वैद्यनाथ ने भी ऐसा ही कहा है—

> भ्रातृ स्थान (३) गतो जीवो दारस्थान (७) गतः कुजः। तथा जन्मगतो मन्दो राहुः नवमराशिगः।

चन्द्रो ऽष्टमगृहं यातः सूर्ये रिः फ (१२) गृहं गतः । बुधः सप्तमभावस्थो भागवः शत्रु (६) राशिगः । इत्येवं मरणस्थानं तस्मिन्पापयुतेऽथवा । पापदृष्टेऽरिनीचस्थे दुर्बले दुःखमाप्नुयात् ।।

"गुरु, मंगल, शनि, राहु, चन्द्र, सूर्य, बुध तथा शुक्र यदि क्रमशः (३-७-१-६-८-५२-७-६) स्थानों में हों तो ये मरण स्थान हैं। यदि इन स्थानों में नीच शत्रुगत पापी ग्रह हों या इन्हें देखते हों तो अपार कष्ट होता है।"

सप्तछिद्र ग्रह और मृत्यु का समय:

छिद्रग्रहा मृतिपयुङ् मृतिगो विनाश-नाथाध्यरिमृं तिपतिः खरपः स्युरेते । रन्ध्रेक्षकोऽब्धिरसभागपतिर्य एषु प्राणी खगो मरणमेति तदीयदाये ॥३३॥

"अष्टमेश, अष्टमगत ग्रह, अष्टमेश का अधिशत्नु, जन्म लग्न से वाईसवें द्रेष्काण का स्वामी, चौसठवें नवांश का स्वामी, अष्टम को देखने वाला ग्रह तथा अष्टमेश से युत ग्रह, ये सातों छिद्र ग्रह कह-लाते हैं।

इन सातों में से जो सबसे अधिक बली हो, उसी की दशा में व्यक्ति की मृत्यु होती है।"

टिप्पणी—'छिद्र' कमी या अभाव को कहते हैं, जीवन के अभाव से सम्बन्धित होने के कारण इन्हें 'छिद्र ग्रह' कहा गया है। इन सातों से ही व्यक्ति के निधन (मृत्यु) का विचार किया जाना चाहिए।

अष्टम स्थान मृत्यु स्थान है तथा भाव का विचार करते समय भावेश का विचार आवश्यक है। अतः अष्टम, अष्टमेश, अष्टमेश के साथ विद्यमान ग्रह तथा अष्टम स्थान द्रष्टा एवं अष्टमेश का अधिशत्नु ये पांच ग्रह सीधे तौर पर अष्टम स्थान से सम्बद्ध है। पीछे वताया गया है कि बाईसवां द्रेष्काण मृत्यु द्रेष्काण होता है तथा चौसठवां नवांश भी मृत्यु नवांश होता है। अतः इन्हें भी इस गण में सम्मिलित किया है। कारण यह है कि जन्म लग्न में जो द्रेष्काण विद्यमान होता है उससे बाईसवां द्रेष्काण आठवें स्थान में पड़ता है तथा चौसठवां नवांश भी

आठवें स्थान में होता है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राय: अष्टम स्थान में जो द्रेष्काण व नवांश विद्यमान हो उसका स्वामी भी सप्तग्रहों में सम्मिलित किया जाएगा। वैद्यनाथ ने भी यही सात छिद्र ग्रह स्वीकार किए हैं। मृत्यु के समय के विषय में उसका स्पष्ट कथन है—

> '···तेषां मध्ये बली यस्तु तस्य दाये मृति वदेत्। तत्तद्भावाद्व्ययस्थस्य तद् भावाधीश्वरस्य वा। वीर्योपेतस्य खेटस्य पाके मृत्युर्न संशयः॥'

"ये सप्त छिद्र ग्रह जहां स्थित हों, उनके व्ययस्थान में विद्यमान ग्रह अथवा उन्हीं स्थानों के स्वामी ग्रहों अथवा इन सप्त छिद्र ग्रहों में से जो सर्वाधिक वलवान् हो उसकी दशान्तर्दशा में निधन नि:सन्देह होता है।"

उपर्युवत विषय में 'फलदीपिकाकार' के कथन में थोड़ी भिन्नता है। वे व्ययस्थानों के स्वामी ग्रहों को सम्मिलित करते हैं न कि सप्त छिद्र ग्रह जहां स्थित हों उन स्थानों के स्वामी ग्रहों को। उनका कथन द्रष्टव्य है—

> "तत्तद्भावाद् व्ययस्थस्य तद्भाव व्ययपस्य च । वीर्यहीनस्य खेटस्य पाके मृत्युमवाप्नुयात् ॥"

"उन उन स्थानों से वारहवें स्थानों में स्थित ग्रह तथा द्वादशेशों में से जो सबसे निर्वल हो, उसी की दशा में मृत्यु होवे।"

भावनाशक ग्रह की दशा का फल:

तत्तद्भावात्पञ्चतानाथजाति
त्रयंशाधीशा दुर्बला भावगेहात्।

जायाजन्यारातिभावोपगास्ते

स्वीये दाये भावनाशप्रदाः स्युः ॥३४॥

"जिस भाव का विचार करना अभीष्ट हो, उस स्थान से अष्टम स्थान के स्वामी, वाईसवें द्रेष्काण के स्वामी तथा दुर्बल ग्रह यदि भाव से षष्ठ, सप्तम व अष्टम में हों तो अपनी दशा में भाव का नाश करते हैं।" टिप्पणी—लग्न, चन्द्र या सूर्य से पष्ठ, सप्तम व अष्टम स्थानों में यदि शुभ बलवान् ग्रह हों तो जातकविद् लोगों ने उसे 'अधियोग' कहा है, जो प्रबल राजयोग है। इसके विपरीत यदि उवत स्थानों में पाप ग्रह, विशेष रूप से अष्टमेश, मृत्यु द्रेष्काणेश तथा निर्वल ग्रह होंगे तो भाव की हानि स्वाभाविक ही है। फलदीपिका में भी कहा गया है—

> "तत्तद्भावपराभवेश्वरखरद्रेक्काणपा दुर्बलाः। भावार्य्यक्टमकामगा निजदशायां भावनाशप्रदाः॥"

'दुर्बल मृत्यु द्रेष्काणेश व अष्टमेश अपनी दशा में भाव नाश करते हैं।'

गोचर से भावहानि काल-ज्ञान:

भावतस्तनयभाग्यभावगे
भानवे वदतु भावनाशनम्।
भावनाथगभतस्तपोऽङ्गजे
स्यान्मृतिर्गतवतीन्द्रमंत्रिणि ॥३५॥

"जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव से पंचम व नवम तिकोण स्थानों में जब गोचर में शनि आता है तो भाव का नाश होगा।

भाव के स्वामी की अधि िठत राशि से तिकोण स्थानों में जव गोचर से वृहस्पित आता है तो भाव की मृत्यु होती है, अर्थात् समस्त फल का नाश होता है।"

टिप्पणी—यदि धन भाव का विचार करना हो तो उससे पंचम या नवम स्थान में जब शनि का चार होगा तो भाव का नाश होगा। आशय यह है कि जन्म समय षष्ठ व दशम भावों में स्थित राशि में जब शनि का संक्रमण होगा, तब धन भावस्थ राशि से पंचम व नवम होने के कारण भाव-नाशक योग होगा। इसी तरह सब भावों में देख लेना चाहिए।

दूसरा भाव-नाश योग वृहस्पति से होता है। जब वृहस्पति भावेश की अधिष्ठित राशि से नवम पंचम स्थानों में आएगा, तब उस भाव की मृत्यु होती है। उस भाव से सम्बन्धित फल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वैद्यनाथ ने कहा है—

### "भाव त्रिकोणगे मन्दे भावनाशं वदेद्बुधः। भावाधिपतिकोणे वा गुरौ प्राप्ते मृतिर्भवेत्।।"

"भाव से तिकोण में शिन आने पर भाव का नाश विद्वानों को वताना चाहिए। भावेश से तिकोण में बृहस्पित होने पर भाव की मृत्यु होती है।"

### दशा के अनुसार भाव-हानि:

तद्भावपस्याध्यरिखेचरो यो
रेखाविहीनर्क्षगतो ग्रहः सः।
तदीयदायेऽङ्गगृहादिकानां
नाशं ध्रुवं दैविवदो वदन्ति ॥३६॥
ततद्भावद्रव्यदाराधिपत्योः
किं तद्दृष्टोपेततत्कारकाणाम्।
दायेषूतान्तर्दशास्वत्ययः स्यातत्तद्भवानां वदेद्विज्ञ एवम्॥३७॥

"विचारणीय भाव के स्वामी ग्रह का अधिशत् यदि अष्टक वर्ग में शुभ रेखा रहित राशि में स्थित हो तो उसकी दशा आने पर भाव का नाश होता है।"

टिप्पणी—जिस भाव का विचार किया जाए, उस भाव के अधिपति के अधिशत्रु यदि रेखाहीन हों तो उनकी दशा में तत्तद् भावों का नाश होगा। आशय यह है कि लग्नेश का अधिशत्रु यदि उपर्यु कत स्थिति में हो तो लग्न का नाश, उसकी दशा में होगा। इसी तरह पंचमेश के अधिशत्रु (रेखाहीन) की दशा में पंचम भाव का नाश होना चाहिए।

यह बात स्वष्ट हुई कि लग्नेश के अधिशत्नु की दशा में लग्न का नाश, धनेश के अधिशत्नु की दशा में धन स्थान का नाश समझना चाहिए।

> नैधनत्रिलवभागनाथग-राशिगे यदि दिनेशनन्दने।

### कि तदीशनवभागराशिगे तद्वदेव भवतीह जन्मिनाम्।।३८।।

"जिस भाव का विचार करना है, उस भाव से द्वितीयेश तथा सप्तमेश, इनसे दृष्ट व युत ग्रहों तथा कारक ग्रहों की दशा में या अन्तर्दशा में विचारणीय भाव के फल का नाश होना चाहिए।"

टिप्पणी—द्वितीय व सप्तम भावों को मारक भाव तथा इनके स्वामियों को मारकेश कहा जाता है। यही कारण है कि जिस भाव का विवार किया जाए, उससे द्वितीय व सप्तम यानि मारकेश स्थानों का भी विचार करना चाहिए, क्यों कि इन भावों का या भावाधिपतियों का सम्पर्क जब भाव (विचारणीय) से होगा तो भाव हानि होगी। इसीलिए ग्रन्थकार ने द्वितीयेश व सप्तमेश की दशान्तर्दशा में तथा इनसे दृष्ट व युक्त ग्रहों तथा इनके द्वितीय सप्तम भावों के कारक ग्रहों की दशान्तर्दशा में भी भाव का नाश होता है। वैद्यनाथ ने भी कहा है—

"तत्तद्भावार्थ कामेश दशास्वन्तर्दशासु च। तत्तद्भावविनाशः स्यात्तद्युक्तेक्षितकारकैः॥"

"भाव के द्वितीयेश व सप्तमेश तथा इनसे युक्त दृष्ट ग्रहों तथा कारक की दशान्तर्दशा में भाव का नाश होता है।"

जन्म लग्न से अष्टम स्थान में जो द्रेष्काण हो, उसका स्वामी जिस राशि या नवांश में हो, उस राशि में जब गोचर से शनि आए तो प्राणियों का नाश होता है, अर्थात् मृत्यु हो जाती है।

टिप्पणी—अष्टम स्थान में विद्यमान द्रेष्काण मृत्यु द्रेष्काण बताया गया है। इस द्रेष्काणेश द्वारा अधिष्ठित राशि या नवांश में शनि के आने से मृत्यु सम्भव है। वैद्यनाथ भी इस कथन से सहमत है—

> "अष्टमस्य त्रिभागाशंपति स्थितगृहं शनौ। तदीश नवमांशक्षं गते वा मरणं भवेत्॥"

"अष्टम स्थानस्थ द्रेष्काण का स्वामी जिस राशिया नवांश में जन्म-समय स्थित हो, उसमें गोचर से शनि आने पर मृत्यु हो जाती है।" तत्तद्भावायुर्गृ हेशस्थितांशे
तत्कोणे वान्त्येशगक्षांश ऐनौ।
यद्वा वाधाभावपस्थक्षंभागाप्ते तत्तद्भावात्ययो गोचरेण ॥३६॥

"विचारणीय भाव से अष्टम स्थान का स्वामी जिस नवांश में हो, उसमें अथवा पहले वताए गए वाधा स्थानों (वाईसवें द्रेष्काण, द्वितीय सप्तम आदि) में जब गोचर से शनि आए तो सम्वन्धित भावों के फल का नाश होता है।"

### मृत्यु समय का ज्ञान:

याम्येशयाम्योपगयाम्यवीक्षकः-याम्यत्रिभागेशयमस्थराशिपाः । ते कष्टदा स्युविबलोऽपि तेषु यः। स्वकीयदाये स विनाशकारकः ॥४०॥

"अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम में विद्यमान ग्रह, अष्टम को देखने वाले ग्रह, अष्टम भाव के द्रेष्काण का स्वामी और शनि की अधिष्ठित राशि का स्वामी, ये सब कष्टकारक होते हैं। इनमें से जो सबसे निर्वल हो, उसकी दशा में मृत्यु होती है।"

टिप्पणी—इस श्लोक में ग्रन्थकार ने इसी प्रकरण के श्लोक ३३ की पुनरावृत्ति ही कर दी है, अतः वहीं पर विशेषार्थ देख लें।

> तत्तद्गेहान्मंत्रिगस्याश्चगस्य तस्माद्भावादामनस्याधिपस्य । सारोनस्य।काशवासस्य दाये जातो जन्मी पञ्चतामाप्नुयात्सः ॥४१॥

"जिस भाव का विचार करना हो, उससे व्यय स्थान में स्थित इह अथवा व्ययेश में से जो निर्वल हो उसकी दशा में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है।"

टिप्पणी—इसी प्रकरण के क्लोक ३३ में वताए गए सप्तिच्छिद्र ग्रहों की स्थित राणियों के विषय में उपर्युवत बात कही गई थी।

मंत्रेश्वर के कथन का उद्धरण भी सप्तिच्छिद्र ग्रहों की अधिष्ठित राशियों के विषय में ही था। जातक पारिजात में भी थोड़े से पाठ भेद से अंशतः उक्त अर्थ की ही पुष्टि होती है। (देखें श्लोक ३३)

> तत्तद्भावाद्विनाशेशः षडायुःकामभावगाः । जातित्र्यंशेट् च भावघ्ना वीर्य्योनाः स्वदशासु ते ॥४२॥

"विचारणीय भाव से अष्टम स्थान का स्वामी तथा भाव से षष्ठ, सप्तम, अष्टम स्थानों में स्थित ग्रह एवं भाव से वाईमवें द्रेष्काण का स्वामी, ये सब यदि निर्बल हों तो अपनी दशा में भाव की हानि करते हैं।"

### लग्न व चन्द्र से भाव-विचार:

राश्योः क्षपेशोदययोः क्षयेशौ
विनाशभावस्थ तदीक्षकौ च ।
कूरत्रिभागेड् गुलिकर्क्षनाथः
पतङ्गजस्तद्युतभागभेशाः ॥४३॥

सिहीसुतश्चैषु सुदुर्बलो यो भावेऽनभीष्टे स्थित उद्भवे सः। उपेतदृष्टो दहनैविहङ्गःः कुर्यात्स्वदायेऽपचितिं गृहस्य।।४४॥

"चन्द्र से और लग्न से जो अष्टम स्थान हो, उसके स्वामी, उसमें स्थित ग्रह, उसे देखने वाले ग्रह, वाईसवें द्रेष्काण के स्वामी, गुलिक राशिपित, शनि तथा इन सब ग्रहों से युक्त नवांश तथा राशियों के स्वामी और राहु, इन सब में से जो ग्रह अति निर्वल होकर षष्ठ, अष्टम या द्वादश स्थानों में स्थित हो और पाप ग्रह से युत वा दृष्ट हो तो उसकी दशा में भाव की हानि होती है।"

टिप्पणी—आशय है कि पीछे जो सप्तिच्छिद्रादि ग्रह बताए गए थे, उनका विचार चन्द्र लग्न व जन्म लग्न दोनों से करना चाहिए। (देखें श्लोक ३३) पापग्रह की दशा में फलोदय काल:

दशाप्रवेशे निजतुङ्गपूर्व-जन्यं फलं स्यात्कलुषग्रहस्य। भावादिसञ्जातफलं दशान्तः फलं दशान्ते फलतीक्षणोत्थम् ॥४५॥

"पापी ग्रह जब उच्च राशि गत, मूल विकोण गत या स्वक्षेत्र गत हो तो उसका फल उसकी दशा के प्रवेश काल (प्रारम्भ) में ही मिलता है।

भाव में स्थिति आदि से उत्पन्न होने वाला भाव सम्बन्धी फल दशा के वीच में मिलता है।

पाप ग्रह की दृष्टि से उत्पन्न फल दशा के अन्त में प्राप्त होता है।"

शुभ ग्रहों की दशा में फलोदय काल:

पाकादिमे भावभवं फलं यनमध्ये दशाया गृहधामजातम्।
दशावसाने फलमीक्षणोत्थं
विज्ञेयमार्थःं सकलोत्तमानाम्।।४६॥

"समस्त शुभ ग्रह भावजन्य फल को अपनी दशा के प्रारम्भ में फिलित करते हैं, राशि व स्थान आदि (उच्च, मूल विकोण व स्वराशियों) से उत्पन्न फल इनकी दशा के मध्य में मिलता है।

दृष्टिजन्य फल की प्राप्ति दशा के आखिरी हिस्से में होती है, ऐसा विद्वानों को समझना चाहिए।"

टिप्पणी—पापी ग्रह दशा के आरम्भ में राशिजनित फल देते हैं तथा मध्य में भावजनित तथा अन्त में दृष्टिजनित फल देते हैं। इसके विपरीत शुभ ग्रह भावजन्य फल दशा के प्रारम्भ में देते हैं तथा राशि-जन्य दशा के मध्य में। दशा के अन्त में शुभ ग्रह भी पाप ग्रहों की तरह दृष्टिजनित फल देते हैं। वैद्यनाथ ने भी कहा है—

"पाकस्यादौ भावजन्यं शुभानां तत्तद्राशिस्थानजं पाकमध्ये। दायस्यान्ते दृष्टिसंजातमेवं सर्वे तारापाकभेदं वदन्ति॥"

"दशादि में भावजन्य, दशा मध्य में राशि जन्य तथा दशान्त में दृष्टिजन्य फल शुभ ग्रह प्रदान करते हैं। ऐसा सभी ने दशा में फल पाक के विषय में माना है।"

गोचरगत ग्रह का फलोदय काल:

भादिगौ भगकुजौ भपेनजा-वन्त्यगौ निगदिनौ फलप्रदौ। मध्यगौ मद्यवमंत्रिभागंवौ सर्वदा स्वफलः सुधांशुजः॥४७॥

"सूर्य व मंगल राणि के आरम्भ में ही अपना फल देते हैं। चन्द्र व शनि राणि के अन्त में फलित होते हैं। गुरु व शुक्र राणि के मध्य में फलित होते हैं। बुध सदा आदि से अन्त तक फल देता है।"

टिप्पणी—प्रत्येक ग्रह अपने शील स्वभाव व व्यवस्था के अनुसार फल देता है। राशि के आदि मध्यान्त क्रमशः तीनों द्रेष्काण माने जाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि आदि व अन्त के ६-६ अंशों के तुल्य बाल व वृद्धावस्था को छोड़कर, शेष बचे १८ अंशों में ही यह व्यवस्था समझनी चाहिए। अतः राशि का आदि ६ से १२ अंशों तक, मध्य १३ से १८ अंशों तक तथा अन्त १६ से २४ अंशों तक मानकर चलना चाहिए। कारण यह है कि वाल व वृद्ध गृह प्रायः अपना फल देने में असमर्थ पाए जाते हैं। इस गोचर फलदान की अवधि के विषय में रामदेवज का भी कथन है—

"राश्यादिगौ रविकुजौ, फलदौ सितेज्यौ, मध्ये सदा शशिसुतश्चरमेऽब्जमन्दौ ॥"

"राणि के आदि में रिव व मंगल, मध्य में बृहस्पित व शुक्र तथा अन्त में शनि व चन्द्र फल देते हैं। बुध सदा फलदायक है।"

### लग्नेश व षष्ठेश का विशेष विचार:

पौरारातिपयोर्युतौ पुरपतेर्हेष्ये यदा दुर्बले , वैरी तद्वशगो विपर्यय इहातस्त्वन्यथाऽरिः पुरेट् । यद्भावाधिपतेरुतारिमृतिगस्तत्कालशत्रोर्वशात् स्पर्ढां तेन सहादिशेत्मरियुतौ चेन्मित्रतां गोचरे ॥४८॥

''लग्नेश व षष्ठेश यदि एकत्र हों तथा लग्नेश की अपेक्षा षष्ठेश अल्पवली हो तो मनुष्य शत्रुओं को वश में कर लेता है।

यदि विपरीत स्थिति हो, अर्थात् षष्ठेश अपेक्षाकृत वली हो तो

मनुष्य स्वयं शतुओं के वश में हो जाता है।

लग्नेश जिस भाव के स्वामी का शत्रु हो तव गोचर से यदि वह पष्ठ या अष्टम स्थान में हो तो उतनी अवधि तक उस भाव के सम्बन्धियों से शत्रुभाव होता है।

इसके विपरीत लग्नेश जिन भावेशों का मित्र हो, उनके साथ गोचर में जव-जव युति होगी, तव तब उन भावों के विषय में मैती होती है।"

टिप्पणी—आशय यह है कि लग्नेश व पष्ठेश की युति में जो वलवान् होगा, वही अधिक प्रभावशाली होगा। शतुभावेश बली होगा तो मनुष्य शतु प्रभाव में आ जाएगा। यदि लग्नेश वली होगा तो मनुष्य शतुओं को वश में कर लेगा।

इसी तरह लग्नेश जिस भावेश का शत्नु होगा उस भाव के साथ तब वैर होगा जब लग्नेश गोचर में जन्म राशि से उस भाव की राशि से षष्ठ अष्टम आएगा। इसी प्रकार मिलों से मैली योग होता है। यहां पर शत्नुता व मैली तात्कालिक होती है। जब तक ग्रहों का उक्त योग है तभी तक उपर्युक्त फल होगा।

### व्ययेश के आधार पर भाव-नाश का योग:

स्वामी यस्य गृहस्य दुःखगृहगः संस्थोऽकपो यत्र तद् भावस्य ह्यनुरूपवस्तुन इहान्तः कीर्त्तितः कोविदैः । यद्भावाधिपति रिपुस्थलगतो यद्भावगो वैरिपो यदभावप्रभुणान्वितो जनुषि ते भावा इयुः शत्रुताम् ॥४६॥ "जिस भाव का स्वामी व्यय स्थान में स्थित हो अथवा व्ययेश जिस स्थान में स्थित हो उस भाव की हानि करता है।

इसी तरह जिस भाव का स्वामी पष्ठ स्थान में हो अथवा पष्ठेश जिस भाव में हो, उस स्थान में परस्पर शत्रुता होती है।"

टिप्पणी—व्यय स्थान को दुःख स्थान कहा गया है, अतः जिस भाव का स्वामी दुःखगत होगा अथवा जिस स्थान में व्ययेश होगा, उस स्थान की हानि करेगा।

षष्ठेश जहां होगा अथवा षष्ठ स्थान में जो भावेश होगा उन दोनों भावों में शतुता स्वाभाविक है। कहा गया है—

> "व्ययस्थितो यद्भावेशो व्ययेशो यत्र तिष्ठति । तस्य भावानुरूपस्य वस्तुनो नाशमादिशेत् ॥"

"जो भावेश व्ययगत है तथा व्ययेश जहां है वहां की वस्तुओं का नाश समझना चाहिए।"

एक ग्रह के दो विरोधी फलों की व्यवस्था:

विहङ्गस्यैकस्येव समफलयोर्जन्मिन नृणां विरोधे नाशः स्याद्यदि यदिधकं पच्यत इह । तदन्यः खेटो नो इतरफलकं हन्ति सदृशं खगाः सर्वेदद्युनिजनिजदशायां निजफलम् ॥५०॥

"प्रत्येक ग्रह अपने शुभ या अशुभ फल को अपनी दशा में भी देता है। यदि एक ही ग्रह पूर्वोक्त नियमों के आधार पर परस्पर विरोधी फल देने वाला हो तो जो फल माला में अधिक होगा, उसी की प्राप्ति होगी तथा थोड़े फल का नाश हो जाएगा।

यदि दो अलग ग्रहों द्वारा विरोधी फल संकेतित हो रहे हों तो वहां पर दोनों प्रकार के फल का भोग होगा। यह स्थिति समान माता वाला फल होने पर भी लागू होगी। कारण यह है कि सभी ग्रह अपनी दशा में अपना फल अवश्य देते हैं।"

टिप्पणी—सामान्यतः ग्रह अपनी दशा में फलित होते हैं, लेकिन जब एक ही ग्रह शुभ व अशुभ फल देने वाला सिद्ध होता है तव जो फल कम होता है, अर्थात् जिस फल का कारण कमजोर है, उस फल का नाश हो जाता है। आशय यह है कि अधिक फल के सामने थोड़ा फल उसी में समा जाता है। जैसे एक मुट्ठी गेहूं टनों चावल के ढेर में मिल जाने पर भी अपना अस्तित्त्व नहीं जता पाते, वैसे ही थोड़ा फल भी नगण्य हो जाता है।

यह बात दो अलग ग्रहों पर लागू नहीं होती। यदि दो अलग ग्रह समान मात्रा का विरोधी फल देने वाले प्रतीत हो रहे हों तो उनके दोनों फल प्रकारों की प्राप्ति उनकी दशा में होगी। श्री वराह ने भी कहा है—

### "एकग्रहस्य सदृशे फलयोविरोधे, नाशं वदेद् यदधिकं परिपच्यते तत्।।"

"यदि एक ही ग्रह का परस्पर विरोधी फल हो तो उसमें से अधिक फल प्राप्त होता है तथा अल्प फल का नाश समझना चाहिए।"

अनेक फलों के समागम की व्यवस्था:

सङ्गितिः खचरचारनिरुवतानेहसां किल यदा प्रचुराणाम्।
तत्फलं तदनुकूलनिरुवतदायभुक्तिषु वदेत्फलितज्ञः ॥५१॥

"यदि ग्रह-गोचर के अनुसार अनेक फलों का समागम एक ही कालखण्ड में हो रहा हो तो अनुकूल दशा व अन्तर्दशा में उस की प्राप्ति समझनी चाहिए।"

टिप्पणी—यदि पूर्वोक्त नियमों के अनुसार अनेक ग्रहों का फल एक ही समय में फलित होना निर्णीत हो रहा हो तो हमें उन विभिन्न फलों का लाभ उन-उन ग्रहों की अन्तर्दशा व प्रत्यन्तर्दशा के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर जानना चाहिए। आशय यह है कि ऐसी अवस्था में गोचर की अपेक्षा दशा व अन्तर्दशादि को अपेक्षाकृत वलवान् समझना चाहिए। जातकादेशमार्ग में कहा गया है—

### "ग्रहचारोक्तकालानां बहूनां संगतिर्यदा। तदा तदनुकूलोक्तदशादौ तत्फलं वदेत्॥"

"ग्रह चार के अनुसार यदि बहुत से कालों की संगति होती हो तो फल के अनुकूल दशा व अन्तर्दशादि में फल योग वताना चाहिए।"

> यज्जातकेषु द्रविणं प्रदिष्टं या कर्मवार्ता कथिता ग्रहस्य। आलोकयोगोद्भवभावजं त-त्सर्वं कृतिःयोजय तदृशायाम्।।५२॥

"जातक ग्रन्थों में ग्रहों के जो द्रव्य, आजीविका, वर्ण, स्वभाव, दृष्टि तथा योग आदि के फल कहे गए हैं, वे सब फल उन ग्रहों की दशान्तर्दशा में घटित होते हैं। ऐसा बुद्धिमान् लोग स्वयं विचार कर लें।"

टिप्पणी—होराशास्त्र के आचार्यों ने ग्रहों के सम्बन्धजन्य, भाव-जन्य, स्वभावजन्य आदि अनेक फलों का निरूपण किया है। सामान्यतः उन ग्रहों के समस्त शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति उन-उन ग्रहों के दशा काल में वतानी चाहिए। श्री वराह ने भी कहा है—

> "संज्ञाव्याये यस्य यद्द्रव्यमुक्तं …… ……तत्तत्सर्वं यस्य योज्यं दशायाम् ॥"

'संज्ञाध्याय में जो ग्रहों के द्रव्य, आजीविका, भाव, दृष्टि व युति आदि के फल वताए गए हैं, उन्हें उन ग्रहों की दशा में घटित होता हुआ समझना चाहिए।"

यह 'प्रणवाख्या' हिन्दी व्याख्या में भावफल कालवोध प्रकरण समाप्त हुआ।

#### भावेशों के सम्बन्ध का फल:

योगे तन्धनपयोर्बहुलाभयोगः कोशानुजालयपयोर्नरपालभृत्य दुश्चिन्यबान्धवपयोः पृतनाधिनाथः पातालपञ्चमपयोमन् पतेः प्रधानः ॥१॥

पुत्रारिपालयुजि दारुणकर्मकर्त्ता द्वेष्याङ्गनागृहपयोर्युजि राजयोगः। चित्तोत्थनैधनपयोः प्रमदाविपत्ति-दिष्टान्तविध्यधिभुवोर्युजि भाग्यहानिः ॥२॥

युज्यङ् कवंशभवनाधिभुवोन् पालो व्यापारलाभधवयोर्वसुधावसुः स्यात्। प्राप्तिव्ययेशयुजि चेद्णतो व्ययोऽस्य योगो व्ययोदयपयो जननेऽर्थहानिः ॥३॥

"लग्नेश और द्वितीयेश का यदि योग (सम्बन्ध) हो तो बहुत लाभ होता है।

द्वितीयेश व तृतीयेश के सम्बन्ध से व्यक्ति राजपुरुष (राजसेवक) होता है। तृतीयेश व चतुर्थेश का योग होने पर सेनापित, चतुर्थेश व पंचमेश का योग होने पर राजमंत्री, पंचमेश व षष्ठेश का सम्बन्ध होने पर भयंकर काम करने वाला, षष्ठेश व सप्तमेश का योग होने पर राजयोग, सप्तमेश व अष्टमेश का योग होने पर स्त्री हानि, अष्टमेश, नवमेश का योग होने पर भाग्य हानि, नवमेश व दशमेश का योग होने पर राजपद, दशमेश व एकादशेश का योग होने पर धन-सम्पत्ति वाला, एकादशेश व ढादशेश का योग होने पर कर्जदार और व्ययेश तथा लग्नेश का योग होने पर धन-हानि होती है।"

टिप्पणी—इन योगों में योग शब्द से तात्पर्य केवल एक स्थान पर स्थिति से ही नहीं है, अपितु पीछे वताए गए चारों सम्बन्धों के वलावल के अनुपात से उक्त फलयोग कहना चाहिए।

#### लग्नेश व अन्य भावेशों के योग का फल:

द्रव्येऽङ्गिपेऽङ्गे धनपे धनाढ्यो भोगी बली पुण्यकरः स्वमत्याः। आचारिवत्सोदरपेऽङ्गमाप्ते शौर्येऽङ्पे क्षीणबलो नृपार्च्यः॥४॥ पक्षेण मातः सहितः सुबन्धः

पक्षेण मातुः सहितः सुबन्धः कत्याणकृत्स्वीयकुलोद्भवानाम् । कत्पे जलेशे जलगेऽङ्पाले भूपालकार्ये सरलोपलब्धिः ।। ४।।

तातस्य शिष्ट्या सहितः क्षमावान् स्वकीयपक्षो गुरुरुत्तमानाम्। मतेर्विभौ मूत्तिगते घनेशे मतौ मनस्वी निजवंशबुद्धः॥६॥

ज्ञानी च विद्याभरणश्च माना-सक्तः प्रजातः प्रथमेश्यरातौ। कायेऽरिपे द्रोहयुतः सवित्तः संग्रह्यक्क् स्याद्बलवाञ्च्छरीरे॥७॥

यदि लग्नेश धन स्थान में तथा धनेश लग्न स्थान में हो तो व्यक्ति धनवान्, भोगी, शक्तिमान्, पुण्य विचारों वाला तथा अपनी बुद्धि से आचरण करने वाला होता है।

यदि लग्नेश तृतीय स्थान में तथा तृतीयेश लग्न में हो तो व्यक्ति अल्पवली, राजमान्य, मातृपक्ष से सहायता पाने वाला, उत्तम बन्धु-वान्धवों से युक्त तथा अपने वंश को प्रसिद्धि व सुख देने वाला होता है। लग्न में चतुर्थें श तथा चतुर्थं में लग्नेश हो तो व्यक्ति राज कार्यों में सरलता से कार्य करने वाला, पिता की आज्ञा मानने वाला, क्षमा भावना से युक्त, अपनी वात का पालन करने वाला, सज्जनों का भी मार्गदर्शक या सज्जन श्रेष्ठ होता है।

पंचमेश लग्न में तथा पंचम में लग्नेश हो तो व्यक्ति निर्मेल मन व बुद्धि वाला, अपने कुल में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त, ज्ञानी, विद्यावान तथा स्वाभिमानी होता है।

लग्न में पष्ठेश तथा पष्ठ में लग्नेश हो तो बुरा चाहने वाला, विद्रोही, चीजें इकट्ठी करने वाला, धनवान् तथा नीरोग, अतः वलवान् होता है।

टिप्पणी—यहां लग्नेश व अन्य भावेशों के स्थान सम्बन्ध के आधार पर फलाफल बताया गया है। लग्न स्थान, आत्म स्थान व शरीर स्थान होने के कारण जिस भावेश के साथ योग करेगा, उस भाव से सम्बन्धित फल की प्राप्ति व्यक्ति को करवाता है। इस विषय में जातकालंकार में विशेष रूप से विचार किया गया है। लग्नेश व धनेश के स्थान सम्बन्ध के विषय में कहा गया है—

"लग्नाधीशेऽर्थगे चेद् धनभवनपतौ लग्नयातेऽर्थवान् स्यात्, बुध्याचार प्रवीणः परमसुकृत्कृत्सारभृद् भोगशीलः ।"

"लग्नेश धन मं तथा धनेश लग्न में होने पर जातक धनी, बुद्धि से आचरण करने वाला, धार्मिक, अच्छे कार्य करने वाला, सारवान् तथा भोगी होता है।"

इसी तरह ग्रन्थकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए फल से जातका-लंकारकर्त्ता अक्षरशः सहमत है। यही स्थिति अन्य भावेशों के साथ भी है।

मारेऽङ्गेशे मारपे मूर्तियाते
योषालोलस्तातपादानुरागी।
जातो जन्तुः श्यालकस्यानुजीवी
कालेशेऽङ्गे कालगे कल्पपाले।।८।।
द्यूते बुद्धिश्चौर्यसक्तश्च शूरो
लोकेशादा लोकतः कालमेति।

गात्राधीशे धर्मगे धर्मपेऽङ्गे धर्मासक्तो भूपमान्यो विदेशी।।६।।

रवे कल्पेशेऽङ्गेखपे काश्यपीशो लाभे रूपे स्यात्प्रसिद्धोऽर्थनाथः ।

लाभेशेऽङ्गे लाभगे लग्नपाले भूपो दीर्घायुः शुभेनान्विते सन्।।१०।।

स्यात्सत्कर्माऽथो अपाये पुरेशे

ऽपायेशेऽङ्गेऽनूनकारिधियोनः ।
क्षद्रोऽतीव द्रव्यनाशी विलोलोऽङ्गेशेसाच्छेपूजितः पाथिवेन्द्रैः ।।११॥

"सप्तम भाव में लग्नेश तथा लग्न में सप्तमेश हो तो व्यक्ति स्तियों के सम्बन्ध में बहुत चंचल मन वाला, पिता की सेवा में रत रहने वाला तथा पत्नी के भाई (साले) की सेवा करने वाला होता है।

अष्टम में लग्नेश तथा लग्न में अष्टमेश होने पर व्यक्ति जुआ खेलने वाला, चोरी में मन लगाने वाला, राजा या जनता से मृत्यु प्राप्त करने वाला होता है।

नवम में लग्नेश तथा लग्न में नवमेश हो तो व्यक्ति धर्म में तत्पर, राजा द्वारा सम्मान पाने वाला, परदेश में जाकर निवास करने वाला होता है।

दशम स्थान में लग्नेश एवं लग्न में दशमेश के होने से व्यक्ति बहुत-सी भूमि का स्वामी, धन एवं सौन्दर्य के कारण विख्यात तथा बहुत धन-सम्पत्ति का स्वामी होता है।

एकादश स्थान में लग्नेश एवं लग्न में एकादशेश का योग होने पर मनुष्य राजा होता है। इसके अतिरिक्त वह दीर्घायु भी होता है।

यदि एकादशेश व लग्नेश उवत स्थिति में शुभ ग्रहों से युक्त भी हों तो मनुष्य बहुत सुन्दर काम करने वाला होता है।

द्वादश स्थान में लग्नेश एवं लग्न में द्वादशेश हों तो वह सबसे शब्रुता रखने वाला, अल्पबृद्धि वाला, वहुत कंजूस, धन-नाशक तथा जल्दवाजी से कार्य करने वाला होता है। यदि लग्नेश शुक्र के साथ पष्ठ, अष्टम व द्वादश स्थानों को छोड़कर कहीं विद्यमान हो तो मनुष्य राजाओं द्वारा सम्मानित होता है।"

टिप्पणी—सप्तमेश व लग्नेश का स्थान सम्बन्ध होने पर मनुष्य चंचल मन वाला, कामुक तथा पिता व साले का सेवक होता है। यही वात गणेशदैवज्ञ ने भी कही है—

> "मूर्तीशे कामयाते मदनसदनपे मर्तिगे तातसेवी, लोलस्वान्तोंऽगंनानां भवति हि मनुजः सेवकः श्यालकस्य।"

'लग्नेश व सप्तमेश का परस्पर स्थान सम्बन्ध होने पर मनुष्य चंत्रल मन वाला, पितृसेवी एवं साले का सेवक होता है।'

कदाचित् ऐसा व्यक्ति अत्यन्त नम्र व सरल स्वभाव होने के कारण तथा पत्नी में अत्यन्त आसक्ति के कारण अपनी पत्नी के भाई को अधि क महत्त्व देता है।

अष्टमेश का लग्नेश के साथ उक्त सम्बन्ध होना शुभ नहीं होता है। क्योंकि काश: मृत्यु स्थानेश व तनु स्थानेश का सम्बन्ध शुभ क्योंकर होगा? मृत्यु के अतिरिक्त आठवां स्थान गूढ़ धन तथा कुमागं से अजित धन का भी है, अतः ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति गलत तरीकों से धन कमाने की होगी। यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति या तो राजदण्ड से मरता है अथवा लोग हो उसे इसके कार्यों की सजा दे दिया करते हैं। गैर कानूनी व समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति इनमें पायी जाएगी।

नवमेश से सम्बन्ध होने पर प्रायः देखा जाता है कि वह व्यक्ति पैतृक स्थान पर सफलता प्राप्त नहीं करता है। वह अन्यत्न परदेश विदेश या दूसरे प्रान्त या स्थान में ही अपनी जीविका किया करता है। इसके विषय में यह विशेषता होती है कि ऐसा व्यक्ति मुसीवतों में भी अपने नीति वल व धर्म वल को वनाए रखता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति अनुपम मनोवल के धनी होते हैं।

दशमेश से लग्नेश का सम्बन्ध तो निश्चित ही राजयोग कारक है। यदि दशमेश व लग्नेश दोनों ही बलशाली तथा क्रूर ग्रहों की दृष्टि से रहित हैं, तो अवस्य राजपद की प्राप्ति होती है। एकादशेश के साथ यथोक्त सम्बन्ध मनुष्य को दीर्घायु, नृप तथा सुकर्मा बनाता है। दीर्घायु होने का रहस्य कदाचित् यह है कि एकादश स्थान द्वितीय स्थान (मारक स्थान) से केन्द्र स्थान है, इसी तरह मृत्यु स्थान (अष्टम) से भी केन्द्र स्थान (चतुर्थ) है। सप्तम मारक स्थान से विकोण है तथा तृतीय (आयु) से भी विकोण है। यही कारण है कि जब शुभ ग्रहों से दृष्ट लग्नेश व एकादशेश यहां उक्त स्थिति में सम्बन्ध बली होंगे तो मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होगी।

बारहवें स्थान के स्वामी के साथ उनत सम्बन्ध शुभ नहीं होता है। धन-हानि, बृद्धि की चंचलता तथा शीघ्रकारिता व्यिवत के शुभ योगों को नष्ट कर देती है। ऐसा व्यिवत अपनी उतावली से प्रायः स्वयं अपनी हानि किया करता है। केवल लग्नेश के ही द्वादशगत होने से भी उनत फल काफी सीमा तक घटित होता है, ऐसा हमारा अनुभव है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही आलोचना कर दिया करता है तथा अति स्पष्ट-वादिता से अपनी स्वयं कार्य हानि कर लिया करता है।

इस योग सम्बन्ध के विषय में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यदि पिता, वड़े भाई, ससुर आदि का भी विचार करना हो तो उनके भाव को जातक की कुण्डली में उनका लग्न स्थान मानकर आगे के भावों में धन, पराक्रम आदि भावों की कल्पना करके लग्नेश तथा भावेश के सम्बन्ध से अपने पिता आदि का फल भी उवत रीति से जाना जा सकता है। इस विषय में जातकालंकार में कहा गया है—

### 'ः इत्यं तातादिकानांमिष जतुषि तथा खेचराणां हि योगाद्, वाच्यं होरागमजैस्तदनु तनुषयुग्भागंवे राजपूज्यः॥"

"इसी तरह पिता आदि के भी लग्नेश व भावेश अपनी कुण्डली म ही कल्पित करके उनका फल जान लेना चाहिए। यदि लग्नेश शुक्रसहित शुभ भावों में युति करता हो तो व्यक्ति राज-पूज्य होता है।

इन लग्नेश व भावेश के योगों के विषय में गणेशदैवज्ञ ने जातका-लंकार में प्रायः वही वातें कही हैं, जो कि ग्रन्थकार कह चुके हैं, अतः विशेष पुष्टि के लिए जातकालंकार का अध्ययन भी लाभदायक होगा।

### ग्रह-योग से परस्पर बल-वृद्धि:

यमः पतंगेन यमेन भूजितराय्योऽसृजा वावपितना हिमद्युतिः।
किवः कलेशेन सितेन सोमजः
सुधाकरः सोमसुतेन वर्द्धते।।१२॥

"सूर्य व शनि के साथ-साथ होने पर शनि का वल स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसी तरह शनि से मंगल का, मंगल से गुरु का, गुरु से चन्द्रमा का, चन्द्रमा से शुक्र का, शुक्र से बुध का तथा बुध से चन्द्रमा का वल बढ़ता है।"

टिप्पणी—आशय यह है कि उक्त प्रकार से जब ग्रहों का योग होगा तो उनका यथोक्त ढंग से वल बढ़ेगा। वैद्यनाथ ने भी कहा है—

"अर्केणमन्दः शनिना महोसुतः कुजेन जीवो गुस्णा निशाकरः । सोमेन शुक्रोऽसुरमन्त्रिणा बुधो बुधेन चन्द्रः खलु वर्धते सदा॥"

"सूर्य से शनिका, शनि से मंगलका, मंगल से गुरुका, गुरुसे चन्द्रका, चन्द्र से शुक्रका, शुक्र से बुध का तथा बुध से चन्द्रका बल सदा बढ़ता है।"

सूर्य व शनि का योग होने पर ज्योतिर्विदों ने शनि में मूढ़ दोष माना है (मन्दार्क योग)। लेकिन इस तरह सूर्य व शनि की युति से शनि का वल बढ़ता है। स्वयं वराह ने ऐसा माना है।

### परस्पर दोष-निवारक ग्रह:

विद्धन्ति दोषं तमसोऽर्कसूनु-द्वंयोस्त्रयाणां कुजनिश्चतुर्णाम्। भः पञ्चदोषं धिषणोऽथ षण्णां ग्लौः सप्तदोषं मिहिरो निहन्ति ॥१३॥

"राहु के दोष को बुध दूर करता है, राहु व बुध के दोष को शिन दूर कर देता है। इन तीनों के दोष की शान्ति अकेला मंगल करता

है। इन चारों के दोष को शुक्र, इन पांचों के दोष को गुरु, इन सबके दोष को चन्द्रमा तथा सातों ग्रहों के दोष को उत्तरायण का सूर्य नष्ट कर देता है।"

टिप्पणी—यहां पर ग्रहों का परस्पर दोष-निवारण बताया गया है। राहु के कारण यदि किसी अशुभ फल की प्राप्ति होने वाली हो तब बुध का सम्बन्ध यदि उक्त भाव से होता होगा तो राहु सम्बन्धी अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के विषय में भी समझना चाहिए। उदाहरणार्थ एक कुण्डली यहां प्रस्तुत की जा रही है।



यह कुण्डली एक ऐसे व्यक्ति की है जो उत्तम विद्या बृद्धि सम्पन्न तथा पुत्रवान् है। पंचम स्थान, जो विद्या, बृद्धि तथा सन्तान का है, पाप ग्रहों से आकान्त है, लेकिन राहु व शनि के कुप्रभाव को मंगल ने समाप्त कर दिया, अतः कुछ विकट

परिस्थितियों के वावजूद भी इन्हें दो पुत्नों की प्राप्ति हुई तथा विद्याष्ट्रयम के मार्ग की सभी वाधाएं अप्रभावकारी सावित हुई।

यही स्थित स्त्री स्थान के भी सम्बन्ध में है। अस्तंगत दुष्ट स्थानेश तथा तृतीयेश बुध वहां है। शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तथा सप्तमेश पंचम स्थान में शत्नुक्षेत्रों है तथा दो-दो पाप ग्रहों से युक्त है। स्त्रीकारक शुक्र अष्टमगत है, अतः वैवाहिक सम्बन्ध, दाम्पत्य सुख तथा स्त्री सुख की अल्पता के विशेष योग बनते हैं, लेकिन इनकी पत्नी दो बार शल्य किया (उदर) से गुजरने पर भी सकुशल है तथा इनके परस्पर सम्बन्ध उत्तम हैं। इसका कारण है कि सप्तमेश शिन अपने स्थान को पूर्ण दृष्टि से तो देख ही रहा है, साथ ही वह सूर्य के साथ उपर्युक्त नियम के अनुसार बुध के दोष की भी शान्ति कर रहा है।

ग्रहों के इस पारस्परिक वाध्य-याधक भाव का उल्लेख करते हुए वैद्यनाथ ने कहा है—

> राहुदोषं वुधो हन्याद् उभयोस्तु शनैश्चरः। त्रयाणां भूमिजोहन्ति, चतुर्णां दानवाचितः॥

### पंचानां देवमन्त्री च षण्णां दोषं तु चन्द्रमाः । सप्तदोषं रिवर्हन्याद् विशेषादुत्तरायणे ।।

"राहु दोष को बुध, दोनों (बुध, राहु) के दोष को शनि, तीनों के दोष को मंगल, चारों के दोष को शुक्र, पांचों के दोष को गुरु, इन छहों के दोष को चन्द्रमा तथा सातों के दोष को सर्य (विशेषतः उत्तरायण में) दूर करता है।"

श्रीमद्गढवालदेशान्तर्गत खण्डग्रामवास्तव्येन वडेथवालवंशावतंसेन श्रीमत्पण्डित-वर्य्यमुकुन्दराम दैवज्ञेन विरचितायां भावमञ्जर्यां प्रकीर्णप्रकरणमब्टमं समाप्ति-मगमत् । श्रीराम् ।

# उपसंहार

(ग्रन्थकार परिचय)

सिद्धश्रीगढवालनीवृति महाढांगू प्रदेशान्तरे खण्डे संवसथे द्विजातिमहितः श्रीचन्द्रदत्तोऽजिन । तस्माच्छीकिलिरामनामिविदितः श्रीख्यातिरामस्तत-स्तस्मात्पूरिशिरोमणि रघुवरः श्रीमान्प्रभूतादरः ।।१४।। तत्कीर्स्यङ्गभवो मुकुन्दगणको देवप्रयागे वस-ङ्ग्योतिःशास्त्रसुमस्य ये मधुकरा ज्ञास्तन्मुदे मंजरीम् । भावाद्यां विमलां स्फुटां व्यरचयद्गोऽङ्गोरगेलाशके मास्यूङर्जे भृगुवासरे भपतिथावेषाऽगमत्पूर्णताम् ।।१५।।

हिमालय पर्वत की गोद में स्थित पवित्र गढ़वाल प्रदेश के ढांगू मण्डल के खण्ड नामक ग्राम में श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री चन्द्रदत्त का जनम हुआ। उनके यहां स्वकुल में विख्यात श्री कलिराम नामक पण्डित के घर में श्री ख्यातिराम हुए। उनके पुत्र विद्वान् श्री रघुवर व पत्नी कीर्ति देवी के गर्भ से श्रीमान् मुकुन्ददैवज्ञ (ग्रन्थकार) उत्पन्न हुए।

इन मुकुन्ददैवज्ञ ने गंगा व अलकनन्दा के वीच स्थित पवित्र तीर्थ देवप्रयाग में रहते हुए, ज्योतिः शास्त्र रूप पुष्प के लुब्ध भ्रमरों (विद्वानों) की प्रसन्तता के लिए अत्यन्त स्वच्छ इस भावमंजरी की रचना की है।

यह ग्रन्थ श्री मुकुन्द ने अट्ठारह सौ उनहत्तर (१८६६) शक संवत् में कार्तिक मास, शुक्रवार तदनुसार पूर्णिमा (भप) तिथि को समाप्त किया।

> श्रीमन्मुकुन्ददैवज्ञप्रणीता भावमं जरी। प्रणवाख्याच्याख्योपेता, भूयाद्वोराविदां मुदे॥"

'यह प्रणवाख्या' हिन्दी व्याख्या में प्रकीर्ण प्रकरण समाप्त हुआ।

### दक्षिण भारत की अनुपम देन मलयालम व प्राकृत भाषा से अनूदित

### प्रश्न मार्ग

(Prasna Marga)

व्याख्याकार: डा० शुकदेव चतुर्वेदी, ज्योतिषाचार्य:

जिसमें फलित ज्योतिष के समस्त विषय और कुछ ऐसे अकाट्य नियम जो अन्य ग्रन्थों में अनुपलब्ध हैं। मूल संस्कृत ग्लोक, सरल हिन्दी अनुवाद सहित, सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन खण्डों में

(पृष्ठ संख्या एक हजार)

### दाम्पत्य-सुख

[Astrology and Marriage]

दाम्पत्य सुख—"एक ज्योतिष शास्त्रीय अध्ययन" हिन्दी भाषा में पहली बार प्रकाणित ऐसा अनूठा ग्रंथ है : जिसमें दाम्पत्य जीवन [Married life] और दाम्पत्य सम्बन्ध [Sexual Relations] में उत्पन्न होने वाली अधिकांण समस्याओं के समाधान का सांगोपांग विवेचन शास्त्रीय रीति से किया गया है।

अनेक ग्रन्थों के प्रणेता तथा ज्योतिषशास्त्र के प्रख्यात विद्वान डा॰ शुकदेव चतुर्वेदी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में ज्योतिषशास्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों के अनुसार वर-वधू का चुनाव [Selection of Spouse], उनके गुण-दोषों का विवेचन, नक्षत्र एवं ग्रह-मेलापक, मंगली दोष, विवाह होने का समय, विवाह होने में वाधाओं के कारण, उनका निराकरण एवं संतान-सुख जैसे गम्भीर प्रश्नों का सरल, सहज, वोधगम्य शैली में प्रतिपादन किया गया है।

दाम्पत्य-सुख जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हिन्दी भाषा में यह अपूर्व ग्रन्थ ज्योतिषशास्त्र के विद्वान, ज्योतिष प्रेमियों एवं अन्य पाठकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

मूल्य 40.00

### दशाफल रहस्य (जगन्नाथ भसीन) [Secrets of Vimshottari Dasa]

विशोत्तरी पर अन्य ग्रन्थों में जो विधि दशाभुवित के फल के सम्बन्ध में अपनाई गई है, वह यद्यपि सत्य है तो भी अनुभव में पूर्ण सत्य नहीं उतरती। इस अनुपग ग्रन्थ में प्रत्येक ग्रह को न लेकर 'विशोत्तरी' का फल शुभ तथा अशुभ ग्रहों के वर्गीकरण द्वारा दर्शाया गया है जो अधिक व्यापक है। दशा के फल का समय दशा और गोचर दोनों के परीक्षण द्वारा निश्चित किया जाता है। इस सम्बन्ध में वीस से अधिक कुंडलियों के उदाहरण द्वारा घटनाओं के दिन का निश्चय कियात्मक रूप से दर्शाया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि गोचर में गुरु और शनि किस प्रकार अच्छी व बुरी घटनाओं का समय निर्धारित करते हैं। अन्तर्दशा व प्रत्यन्तर्दशा का फल रोचक एवं सरल भाषा में, सम्पूर्ण पुस्तक में 50 से अधिक कुण्डलियों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। [नवीन संस्करण]

मूल्य 20.00

### मूक प्रश्न विचार (Silent Questions-Answered)

विद्वान लेखक डा॰ शुकदेव चतुर्वेदी, ज्योतिपाचार्य द्वारा रचित सर्वथा किंठन एवं अछूते विषय पर सरल एवं व्यावहारिक रचना जिसमें विना वताए मन में सोचे हुए प्रश्नों का ज्योतिष द्वारा समाधान प्रस्तुत है। आशा है पाठकगण हमारी इस अनुपम पुस्तक पर मुग्ध हो जाएंगे।

मूल्य 20.00

### ज्योतिष और रोग (Medical Astrology)

प्रस्तुत पुस्तक में रोग सम्बन्धी सभी विषयों को ज्योतिष के आधार पर 80 कुण्डलियों के उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है।

खोजपूर्ण रचना, प्रशंसा आप स्वयं करेंगे। अब तक ऐसी पुस्तक नही छपी। (नवीन संशोधित संस्करण)

मूल्य 15.00

### महिलाएं और ज्योतिष (Astrology for Women)

ज्योतिष साहित्य में महिलाओं सम्बन्धी एक स्वतन्त एवं मौलिक पुस्तक का अभाव रहा है। प्रायः ज्योतिषी 'पुरुष जातक' के आधार पर ही महिलाओं की जन्म-कुण्डलियों का अध्ययन करते हैं जो पूर्ण फलदायी नहीं कहा जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जदाहरणों एवं वास्तविक कुण्डलियों के विवेचन सहित जक्त विषय पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की गई है।

### मंत्र शक्ति (डा॰ रुद्रदेव विपाठी)

मन्त्रों की अद्भुत शक्ति का रहस्य एवं मानव जीवन में उनकी उपयोगिता निविवाद है। प्रस्तुत रचना में दैनिक उपयोग में आने वाले विभिन्न मन्त्र एवं उनकी साधन विधि सरल एवं व्यावहारिक रूप में दी गई है। (नवीन संशोधित संस्करण) मूल्य: 12.00

### गोचर विचार (Planetary Transit)

सुप्रसिद्ध लेखक जगन्नाथ भसीन कृत अनुपम पुस्तक जिसमें विद्वान् लेखक ने गोचर के मौलिक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए फलादेश के लिए गोचर पद्धति के प्रयोग की विधि को भली प्रकार दर्शाया है।

आचार्यं वराहिमिहिर आदि प्रदिष्ट अप्टक वर्ग से गोचर के घनिष्ठ सम्बन्ध को दर्शाते हुए विविध ग्रहों का जन्मकालीन चन्द्र की स्थिति के अनुसार विशद फल कहा है। अन्त में घटनाओं के घटने का समय और इसे निश्चित करने में गोचर के प्रयोग को दर्शाया है। मूल्य: 15.00

### भुवन दीपक डा॰ शुकदेव चतुर्वेदी (Horary Astrology)

'भुवन दीपक' प्रश्न शास्त्र की लघुकाय किन्तु चमत्कारी पुस्तक है। यह दुर्लभ पुस्तक अव सरल वैज्ञानिक शैली में हिन्दी व्याख्या सहित उपलब्ध है।

विद्वान् भाष्यकार ने प्रश्नशास्त्व की जटिल गुरिथयों को तुलनात्मक रीति से सुलझाया है। जिज्ञासु पाठकों के लिए निश्चय ही यह अनूठी पुस्तक है। मूल्य: 20.00

### वर्ष फल विचार (Annual Horoscopy)

पुस्तक की सहायता से पाठक वर्षकुण्डली बनाकर, स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष कैसा? आधिक स्थिति, अपना मकान, वाहन, सन्तान और पत्नी द्वारा सुख-दुख, समाज में प्रतिष्ठा, पदोन्नित (Promotion)बदली(Transfer) आदि जीवन की विविध समस्याओं का समाधान स्वयं जान सकते हैं।

लेखक ने शास्त्रीय विषय को अपने अनुभव, विशेष विचार तथा टिप्पणियों सहित भावफल विचार और नवाव खानखाना के योगों को बड़े उत्तम रूप से प्रस्तुत किया है। नया संस्करण मूल्य: 15.00

### यंत्र शक्ति (डा॰ रुद्रदेव विपाठी)

प्रस्तुत पुस्तक विद्वान लेखक की अनुपम रचना है। जिसमें दश महा-विद्याओं के यन्त्व, श्रीयंत्व, महालक्ष्मी यंत्व, श्रीस्वत यंत्व, वीसा यंत्व, पंचदशी यंत्र और अन्य अनेक अनुभूत यंत्रों का दुर्लभ संग्रह है। पुस्तक सरल एवं रोचक भाषा में सर्वसाधारण एवं विद्वान पाठकों के लिए अनूठा मार्ग-दर्शन प्रस्तुत करती है। (दो भागों में) प्रत्येक भाग: 20.00

### अनिष्ट ग्रह : कारण और निवारण

(Remedial Measures in Astrology)

मानव जीवन समस्याप्रधान जीवन है। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ग्रहों के कोप से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न वस्तुओं का दान, जाप, पूजा, व्रत, रत्न-धारण, आशीर्वाद आदि एवं उर्दू की प्राचीन और प्रसिद्ध 'लाल किताव' के अनुभव सिद्ध टोटके जो अति सरल हैं और थोड़े व्यय से व्यवहार में लाये जा सकते हैं उनका वर्णन रोचक रूप में किया गया है।

### भावदीपिका (गौरीशंकर कपूर) (Predictive Astrology)

भास्कराचार्यं कृत दुर्लंभ रचना, ज्योतिष की अंग्रेजी की दो प्रामाणिक (अब दुर्लंभ) पुस्तकों का सरल हिन्दी रूपान्तर है। फलित ज्योतिष के अकाट्य सिद्धान्तों को विद्वान लेखक ने अपने गहन अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर 100 से अधिक व्यावहारिक जन्मकुण्डलियों के उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। भाषा सरल एवं रोचक है।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि फलित ज्योतिप के पाठकों के लिए निश्चय ही यह पुस्तक बहुत उपयोगी होगी। मूल्य: 10.00

### भावार्थ रत्नाकर (Bhavartha Ratnakar)

'भावार्थं रत्नाकर' फलित का एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसके योगों का विश्लेषण ज्योतिष के आचार्यों तक के लिए शिक्षाप्रद सिद्ध हो सकता है। इसके मूल श्लोकों के रचनाकार रामानुजाचार्य हैं व सरल हिन्दी व्याख्या ज्योतिर्विद् जगन्नाथ भसीन ने की है। निश्चय ही ज्योतिष विद्वानों को यह ग्रन्थ नई दिशा प्रदान करेगा। मूल्य: 20.00

### रत्न प्रदोप (Advanced Study of Gems)

मानव जीवन में रत्नों का महत्वपूर्ण स्थान है। अनिष्ट ग्रहों की शान्ति, सुख, समृद्धि एवं प्राकृतिक विपत्तियों से बचने के लिए रत्नों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ डा० गीरीशंकर कपूर द्वारा लिखित सर्व-प्रथम वैज्ञानिक एवं आधुनिक खोजों पर आधारित है। रत्नों के ब्यव-सायियों (Gem Traders) एवं ज्योतिपियों के लिए सहायक एवं अनूटा। नया संस्करण मृत्य: 40.00

ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि पुस्तकों का विशाल भंडार, सूची-पत्र के लिए लिखें।

### रंजन पब्लिकेशन्स

१६, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-११०००२

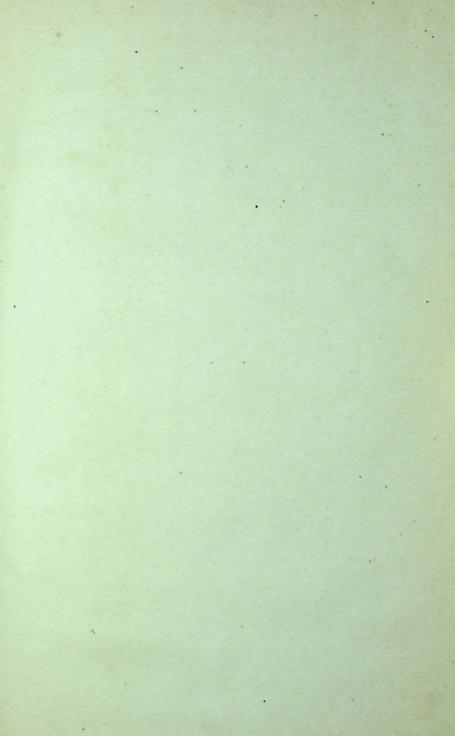



# ज्योतिष साहित्य की उत्तम पुस्तकें

| प्रक्तमार्ग (तीन खण्डों में)          | डा॰ गुकदेव चतुर्वेदी    |
|---------------------------------------|-------------------------|
| दाम्पत्य सुख                          | " "                     |
| दैवज्ञ वल्लभा                         | वराहमिहिर               |
| रत्न प्रदीप                           | रत्नों पर बड़ा ग्रंथ    |
| प्रसव चिन्तामणि                       | आचार्य मुकुन्ददैवज्ञ    |
| नष्ट जातकम्                           | 11 11 11                |
| भावार्थ रत्नाकर                       | रामानुजाचार्यं          |
| उत्तर कालामृत                         | कवि कालिदास             |
| भुवन दीपक                             | प्रइन विषय              |
| अनिष्ट ग्रह कारण और निवारण            | जगन्नाथ भसीन            |
| हस्तरेखाएं बोलतीं हैं                 | कीरो                    |
| हस्त परीक्षा                          | 11                      |
| अंक चमत्कार                           | 1,                      |
| दशाफल रहस्य                           | जगन्नाथ भसीन            |
| चुने हुए ज्योतिष योग                  | 11 11                   |
| एक मास में ज्योतिप सीखिये             | गौरीशंकर कपूर           |
| महिलाएं और ज्योतिष                    | डॉ. शुकदेव चतुर्वेदी    |
| मूक प्रश्न विचार                      | ,, ,,                   |
| व्यवसाय का चुनाव व आपकी आर्थिक स्थिति |                         |
| वर्षफल विचार, चन्द्रकला नाड़ी         | जगन्नाथ भसीन            |
| फलित सूत्र, ज्योतिष और रोग            | ,, ,,                   |
| प्रश्न दर्पण, केरलीय ज्योतिष          | ,, ,,                   |
| गोचर विचार, रत्न परिचय                | n n                     |
| पाइचात्य ज्योतिष, भाव दीपिका          | n n                     |
| स्वप्न और शकुन                        | गौरी शंकर कपूर          |
| महामृत्युञ्ज्य साधना एवं सिद्धि       | (डा॰ रुद्रदेव त्रिपाठी) |
| मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति              | n n                     |
| यंत्र शक्ति (दो भागों में)            |                         |
| माहेश्वर तंत्र, रुद्रयामल तंत्र       | ,, ,,                   |
| विस्तत जानकारी के लिये                |                         |

विस्तृत जानकारी के लिये सूची पत्र अलग से मंगायें

## आचार्य मुकुन्द देवज्ञ 'पर्वतीय' कृत महत्त्वपूर्ण मौलिक ग्रंथ श्रायु की स्थिति क्या ? जानने के लिये

आयुर्निर्णय: (LIFE SPAN CALCULAS)

हिन्दी टीका व विस्तृत व्याख्याकार डा० सरेशचन्द्र मिश्र M.A' Ph.D.

जिसमें वादरायण, गर्ग, यवन, पराश्चर आदि महर्षियों एवं वराह, श्रीपित, सत्याचार्य, मणित्य व श्रीधर आदि आचार्यों के बचनों को आधार वनाकर ग्रन्थकार ने इसकी प्रामाणिकता में अपूर्व श्रीवृद्धि की है। साथ ही विद्वान टीकाकार का कार्य गूढ़ विषय को सरलता से समझाने में सोने में सुगन्ध जैसा है।

ज्योतिष साहित्य में एक अभाव की पूर्ति

अष्टक वर्ग महानिबंध:

(ASTAKVARGA SYSTEM OF PREDICTION)

अष्टक वर्ग से फल कथन की प्रणाली वास्तव में फलित ज्योतिय का के एड है। जब कि साधारण चर्चा प्रत्येक ग्रंथ में मिलती है, लेकिन एक ही ग्रंथ हैं जना विस्तृतज्ञान अनुसंघानात्मक; रूप में उपलब्ध न था। जो अब सर्व प्रयान में लाया गया है।

> नष्टजातकम भा॰ हो॰ (LOST HOROS COPY)

जातक की जन्म पत्रिका नष्ट हो गई हो और जन्म तिथि आदि भी जात न हो तो ज्योतिय में ऐसी विधियां हैं जिनसे उनका उचित परिज्ञान हो सकता है।

> प्रसव चिन्तामणि भा॰ दो॰ (ASTROLOGIC EMBRYOLOGY)

जन्म लेने वाला प्राणी पुत्र होगा या पुत्री ? इस पुस्तक में इस समस्या के समाधान की कई अनूठी विधियां हैं।

भाव मंजरीभाः टीः (PREDICTIVE ASTROLOGY) द्वादश भावों पर सारगर्भित युक्ति संगत विवेचन

पत्र लिखकर मंगाएं

डाक द्वारा भेजने की सुविधा उपलब्ध

रंजन पिंलकेशन्स

१६, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-११०००२